## राष्ट्र-निर्माता तिलक

### कार कोरेन्द्र बना धुःतक-संमद्ध

#### एक विचार

उन मा वर्ष के वर्ष पूर्व के ना लिलक के समकानांत है ]

कि तो कुपा शंकर शर्मा की निक्ती कोकमान्य भी

मित्री जीयकी, काशोपीत पड़ी। बद्दा का की बती

आवश्यक उक्लेकतीय धात निकारी हैं। यो ती,

मान्य के यहें मित्र श्री नगहित केलकर की किखी,

को तीवनी, तीन बड़ी बड़ी सिक्काओं में लगी हैं।

कर के बहुत सी अनावश्यक बातें किखी हैं। उनकी पहते

को तिक उन जाता है। सब समह 'आक्षेयन सम्बमा बृक्ति,

कि तिक वर्षने 'सो इस पाचीन आदेश का कुपाशंकर

को ठीक ठीक पालन किया है।

२-२१-५७ डा**० मगवानदास** भारतस्त्र

कृपाशंकर रामी स्म० ए० साहित्यरत प्रथम संस्करण मृल्य २॥) (नर्वाधकार सुरचित)

> सुद्रक— प्रकाश प्रिटिंग प्रेस, अलीगढ़।

# भूमिका

तिलक नवीन भारत के महान राष्ट्र निर्मावाओं में हैं, यह कहने से उनके महत्त्व का पना नहीं लगता। १०५० के बाद भारत के राष्ट्रीय गगन में जो सबसे बड़े पुरुष आते हैं उनमें गाँधी जी के साथ साथ तिलक का नाम लिया जायता। गाँधी ने मारत की स्वतंत्रता के लिए देश का महान पथ-प्रदर्शन किया और भारत को स्वतंत्र हुए अपनी आँखों से देखा। अभी हाल ही में वह हमारी आँखों से आभाल हुए। उनके कार्य हमारी स्नृति में बिल्कुल ताने हैं, जब कि तिलक को हमारे बीच से गये साढ़े तीन दशाब्दियाँ हो रही हैं। इन सब कारयों से कितने ही लोग गाँधी जी के सामने तिलक के काम के महत्त्व को न समभ पाये, लेकिन इतिहास ऐसी गलती नहीं कर सकता २०४६ में दोनों ही के महान कार्यों का निष्पन्न मृल्यांकन होगा, उस समय यह कहना मुश्किल हो जायगा कि दोनों में किसका काम कड़ा है।

इसमें शक नहीं कि जिस श्राहिसा श्रीर सत्यागह का सहारा लेकर गाँची जी ने भारत की मुक्ति का महान संपाम बेड़ा उस के लिये यही रास्ता सबसे उपयुक्त था। श्रंमेजों ने उसे दवाना पाहा और कितनी ही बार पशुवल को प्रयोग किया तो भी संसार की भानवता का उनको बहुत सय था और अलियांवाला या बिलया के अत्याचारों को छोड़ कर उन्हें खुल खेलने की बहुत कम हिम्मत हुई। गाँधी जी ने जनता को उठाया, हर एक भारतीय के हृदय में चेतना पैदा की, मुक्ति युद्ध में सेकड़ों-हजारों नहीं लाखों नर नारी शामिल हुए। जन शक्ति के महत्व को तिलक मानते थे। उन्होंने अपने आरम्भिक राजनैतिक जीवन से ही इस महाशक्ति को उदबुद्ध करने की कोशिश की। यदि गांथी जी को इसमें उनसे भी अधिक सफलता प्राप्त हुई तो उसका कारण यह था कि तिलक नींव डालने वाले ये और गाँधी जी को उस नींव पर इमारत खड़ा करने का अवसर मिला।

अहिंसा और सत्याग्रह का अपने स्थान पर बड़ा महत्त्व हैं और इन दोनों साधनों का गाँधी जी ने बड़ी दत्तता के साथ उपयोग किया। पर यह कहना वास्तविकता का अलाप करना हैं कि केवल अहिंसा और सत्याग्रह के कारण ही अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए। अंग्रेज भारत के सैनिक वल से भी मयमीत होने लगे। प्रथम विश्व-युद्ध में भारतीय सेना में देश की स्वतंत्रता के मान बहुत कम या नहीं से थे। महायुद्ध के समाप्त होते ही असहयोग का प्रचंड आन्दोलन छिड़ गया और भारतीय भी इसके प्रभाव में आये विना नहीं रहे। १६३० में पेशावर में गड़वालो सैनिकों ने अंग्रेजी के हुकम पर अपने देश भाइयों के ऊपर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। श्रंमेज़ी ने माना कि १८४७ के बाद यह पहला मौका था, जब कि भारतीय सेना ने श्रपने श्रफसरों की श्राबा नहीं मानी। बहत से

भारतीय सेना ने अपने अफसरों की आज्ञा नहीं मानी। बहुत से सेनिक चाहते थे, कि अपनी बन्दूकों का उपयोग अंग्रेज़ों के

खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन उनके नेता गाँघी जी से प्रभावित थे और यह भी जानते थे कि एक फलतः यदि हथियार का इस्तेमाल भी करें तो उसे सफलता नहीं मिलेगी।

स्वदेश प्रेम का परिचय दिया उसके लिये देश उन्हें सदा स्मरण रक्षेगा। लेकिन उनके इस कार्य का प्रमाव केवल पेशावर या १६३० तक सीमित नहीं रहा। अन्य भारतीय सेनाओं और

१६३० में पेशावर में गढ़वाली सैनिकों ने निर्भीकता श्रीर

सैनिकों के सामने गढ़वालियों ने एक उज्ज्वल आदर्श रक्खा। द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक इस आदर्श से प्रेरित हुए थे।

इटली में युद्ध बन्दी बने भारतीय सैनिकों के सन में गढ़वाली सैनिकों की क़ुर्वानियों ने प्रेरणा दी। श्रव भारतीय सेना में केवल

सिपाही नहीं थे, बिल्क काफी संख्या में अफसर भी थे। सैनिक अर्रीर अफसर दोनों अपने देश की मुक्ति के लिये सब तरह की कुर्बानी करने के लिये तैयार थे। इसके बाद नेताजी जर्मनी से

पूर्वा रणचेत्र में पहुँचे श्रीर उन्हें युद्ध बन्दी बने भारतीय सैनिकों की श्राज़ाद हिन्द सेना संगठित करने में बड़ी सफलता मिली।

लोकमान्य अधाधुंघ बल प्रयोग को सही राजनीति नहीं

मानते थे लेकिन सैनिक बल के महत्त्व को अच्छी तरह से समामते थे। वह यह भी नहीं पसन्द करते कि बिना पूरी तैयारी

जिट-पुट कुछ सैनिक अपने हथियारों का अँग्रेज़ों के खिलाफ इम्तेमाल करें। गढवाली सैनिकों की बरावित या नेता जी का

श्राजाद हिन्द फौज़ का संगठन तिलक की परम्परा में था

इस्तेमाल करेंगे । द्वितीय विश्व युद्ध में अँग्रेज़ों ने मज़वूर किया कि भारतीयों के लिये सेना के सभी दरवाजे खोल दें। इस तरह हमारे नौजवानों के संख्या श्रीर बल में कम ही सही. लेकिन आधुनिक ढंग की सेना दैयार हो गई थी। यह देश की

भारतीय-नव सैनिकों ने श्रॅंग्रेजों के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला विद्रोह करके दिखा दिया कि अब भारतीय सैनिक अपने देश

गढ़वाली सैनिकों के नेता निलंक से अपरिचित नहीं थे यद्यपि उन्होंने तिलक युग के बाद होश सँभाला था। नेताजी तो तिलक के विचारों से प्रसावित थे।

श्रीर उसकी श्राज़ादी के लिये भी गर सकते हैं। श्रॅबे जों के

लिये यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात थी। प्रायः सौ वर्ष पहले मार्कस ने भविष्य वाणी की थी कि जिन हथियारों को अंग्रेज़ भारतीयों के हाथ में दे रहे हैं और उनके इस्तेमाल का जो ज्ञान उन्हें मिल रहा है उसे एक दिन अपनी श्राजादी के लिए

आज़ादी के लिये अपने हथियार और बल का उपयोग करने तिलक के पथ पर चलने वाले थे। इसके लिये यह कहना गलत होगा कि तिलक के उठ जाने के साथ उनका दिखलाया सार्ग यह तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि तिलक बहुत दूरदर्शी

राजनीतिज्ञ और राष्ट्र नायक थे। उन्होंने सिर्फ देश के सामने

खत्म हो गया।

मार्ग दिखलाने का ही काम नहीं किया बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को स्वयं सोचकर टेढ़े मेढ़े रास्तों में से अपने लिये उचित पथ सोज निकालने का पाठ पढ़ाया। वह श्रद्धालु मक्त नहीं थे बल्कि बुद्धि और अनुभव के जबरदस्त पद्मपाती थे। तिलक के गुणों को राष्ट्र के जीवन के अनेक चेत्रों में हम उपयोगी पाते हैं।

श्रपने समय की हर एक राजनीतिक श्रीर दूसरी राष्ट्रीय महत्त्र की बातों को वह वड़ी गम्भीरता से सोच सकते थे। नई पीड़ी श्रभी हाल की सफलताश्रों के कारण दिलक को,

तिलक के महत्त्व को पूरी तरह से जान नहीं पाती। कुछ सममते हैं कि वह दूर किसी प्राचीन काल के जगमगाते नद्दात्र थे, दूसरे उन्हें महाराष्ट्र का महान नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन तिलक किसी एक प्रदेश के नेता नहीं थे। उनके जीवन में सारे भारत ने उन्हें अपना महान नेता माना था। दूर के नद्दात्र की बात की सत्यता तो तब मालूम होगी जब दूसरे नेता भी काल में हम से उतने ही दूर हो जायँगे।

हिन्दी में छोटी मोटी तिलक की जीवनियाँ हैं, पर यह खटकने वाली बात थी कि कोई खच्छी और विस्तृत जीवनी हिन्दी में नहीं लिखी गई थी। श्री कृपाशंकर जी शर्मा ने अपने इस प्रयत्न से हिन्दी के एक बड़े अभाव को दूर किया इस जीवनी के लिखने में उन्होंने नाकी परिश्रम किया और लोकमान्य के जीवन के सम्बन्ध की श्रंप्रे की श्रीर भराठी सामग्री का अच्छी तरह उपयोग किया। ऐसी सुन्दर श्रीर श्रावश्यक पुस्तक लिखने के लिये हमें लेखक का कृतज्ञ होना चाहिये।

प्रयाग २८-१२-४४ राहुल सांकृत्यायन



#### विषय-सूची

|            | विषय                                            | पृष्ठ        |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Ş          | श्रंतिम समय                                     | १            |
| >          | पिता च्योर पितामह                               | 28           |
| 3          | गदर की गोद में पला वालक                         | १४           |
| 8          | ढद्दता हुन्त्रा <mark>बातावर</mark> ण           | 38           |
| ¥          | न्यू इंग्लिश स्कूल द्वारा राष्ट्रीय वीज विखेरना | ३६           |
| ફ          | पहेला राजनैतिक के दी                            | ४३           |
| ©          | फर्य्युसन कालेज द्वारा राष्ट्रीय जर्डे जमाना    | ४६           |
| =          | वहीं पुरानी कहानी-ऋापस की फूट                   | <b>%</b> =   |
| 3          | कलह पर कलह और त्याग पत्र                        | ६३           |
| १०         | रिश्वती क्राफर्ड                                | 90           |
| <b>१</b> १ | तिलक के दोनों हाथ — केसरी ऋौर मराठा             | ७७           |
| १२         | कर्मयोगी <b></b>                                | ૭૬           |
| १३         | राष्ट्रीयता का उत्सवीं द्वारा पुतुक्त्थान       | ११२          |
| १४         | पूने में सातों प्लेग                            | ११६          |
| १४         | राजद्रोही या राष्ट्र प्रेमी ?                   | १२१          |
| १६         | काला कानून                                      | १२७          |
| १७         | कायाकल्प                                        | १३६          |
| १=         | शत्रुत्रों के जाल में                           | १४२          |
| 39         | राष्ट्रीयता का उद्य                             | १४=          |
| २०         | सूरत कांत्रेस                                   | १६४          |
| २१         | निरपराधी का अपराध                               | १७४          |
| २२         | होम रूल का जनमदाता                              | १८६          |
| २३         | नीति बड़ी या न्याय १                            | २०म          |
| २४         | राष्ट्र का तीर्थ-जलियां वाला बाग                | २ <b>१</b> ४ |
| २४         | प्रकांड पंडित                                   | २२३          |
| २६         | राजतीतिज्ञों का सम्राट                          | २२५          |

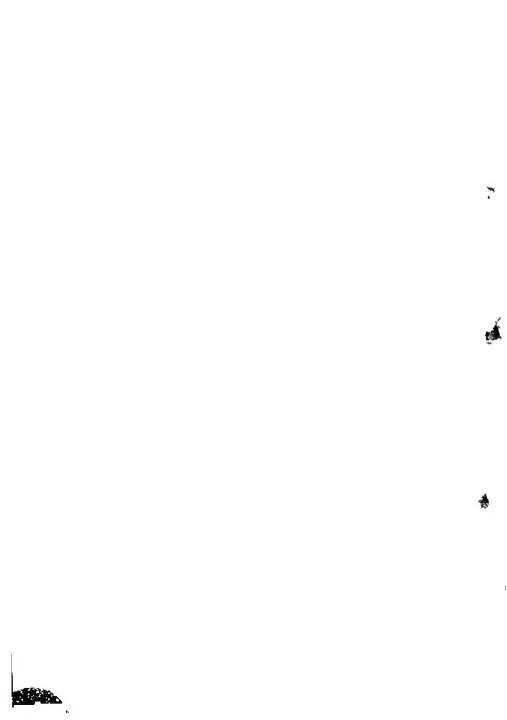

#### च्चन्तिम समय

हमारे राष्ट्र-निर्माता तिलक थे, राष्ट्र-पिता गांधी थे और राष्ट्र-जन्मायक नेहरू हैं। भविष्य में इतिहासकार जब सन् १६०० से १६६० का संशोधित संस्करण लिखने बैठेगा तब इनका यही रूप निरूरेगा। तिलक ने राष्ट्र को चेतना दी, स्फूर्ति दीः गांधी ने बल दिया, संबल दिया; और नेहरू ने उद्योग की उन्नति की सीदी दी।

हर देश में राष्ट्रीयता के उदय होने का अपना समय रहा है, प्रथम राष्ट्रीय-किरण के फूटने का अलग अलग समय रहा है। पर यह राष्ट्रीय-किरण फूटी अवश्य है। कहीं जल्दी, कहीं देर में। इस में लैनिन, अमरीका में लिंकन, और भारत में तिलक का उदय इस चिर-पुरातन राष्ट्रीय-किरण का नवीनतम इतिहास है।

तिलक अपने देश के लिये पैदा हुए थे। अपने देश-पासियों के सिले हुए मुंह की उन्होंने स्थील दिया, उनकी रनी में अपने न्तृत की वृद्धें हाल थीं, उनके सिकुड़े विचारी को पैर फैलाने की क्रमीन की। वह लोडनान्य बन गर्व। लोडमन पर उन की अपार भद्रा थी, अटल विश्वास था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने माकमत का शस्त्र उठाया। सीवे हुए जनमत को जगावा। इस शस्त्र के सामने , इस शस्त्रचारी के सामने त्रिटेन का खूनी हाथ उठा का उठा रह गया। न्याय की दुहाई देने वाले त्रिटेन से इन्होंने न्याय माँगा। ब्रिटेन के न्याय से ब्रिटेन को अपराधी सिद्ध किया। ब्रिटेन की जनता को, भारत की जनता को इन्होंने न्यायाधीश के पद पर बैठाकर इस अपराधी के लिये सज़ा मॉगी। न्याय सब से कांपने लगा। आज न्याय की आत्मा पर चोट हुई थी। तिलक ने कहा-"मारतवासी स्वराज्य केवल श्रपने लाम के लिये नहीं माँग रहे हैं, वरन ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिये भी।"

सन् १६२० में तिलक की ख्याति आकाश को छू चुकी थी।
नये और पुराने विचार वाले, गरम और नरम दल वाले, युवक
और वृद्ध, वह सबके ऊपर छा गये थे। सम्पूर्ण भारत उनके रंग
में रँग चुका था। सन् १८६४ में इन्होंने स्वराज्य का जो नारा
लगाया था, १६०६ की कांग्रेस में और मारत सरकार के १६१६
के एक्ट में उसकी प्रतिष्वित सुनाई पड़ी। इस तरह कांग्रेस
सनसे ११ वर्ष पीछे थी।

२३ जुलाई सन् १६२० को तिलक की ६४ वीं वर्षगांठ पड़ी। देश के कीने कीने से बधाई के संदेश आने लगे। तार और पत्रों की अरमार हो गई। तिलक के घर आकर लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। उन्हें एक लाख रुपये की शैली मेंट की गई। इस अवसर पर तिलक ने जो भाषण दिया उसमें उनके पिछले ४० वर्षों का संघर्ष गूँज रहा था। उनकी यातना की, उनकी पीड़ा के वैभव की कहानी प्रतिध्वनित हो रही थी। उन्होंने कहा — "मेरे मन में इस आपेक्षाकृत आनंद की घड़ियों की स्मृति नहीं जागती है वरन जीवन के तूमान और यातना के दृश्य सामने आते हैं।"

वह अभी मलेरिया से उठे थे कि एक दिन बम्बई के समुद्र तट पर हवा खाने चले गये। ठंड लग गई और बुखार ने पकड़ लिया। २६ जुलाई को वह साधारण बुखार निमोनिया मे परिणित हो गया। क्रूर-काल उनसे आँख मिचौनी खेलने लगा। देश-विदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि तिलक का जीवन संकट में है। पर तिलक को अपने उत्पर विश्वास था। वह कहने लगे कि अभी पाँच वर्ष तक तो में मरता नहीं। उन्हें आशा थी कि वह इस बुखार की बढ़ती-लहर को खे देंगे। पुत्र देखने आया तो उससे बोले कि यह तुम्हारे यहाँ आने का बहाना है। लड़कियों से बोले—पिता के घर से इतना मोह ठीक नहीं। बुधवार २५ जुलाई को उनकी दशा कुछ सुधरती सी माल्स पड़ी, परन्तु फिर जो बेहोशी आई तो

शनिवार ३१ जुलाई तक होश नहीं श्राया। उसी रात साढ़े दस बजे एकाएक श्वास की गति मंद सी होने लगी और १२ बज कर ४० मिनट पर उन्होंने इस नश्वर-शरीर का त्याग किया। महात्या गांधी तिलक के पास बराबर बैठे रहे, पर वह उनको न बचा सके। देश में जगह जगह पर लोग पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे—पर वह उनको न बचा सके। 'सरदार गृह' का कोना कोना दर्शकों से भरा हुआ था, पर उन सब के देखते देखते लोकमान्य के प्राया-पंलक उड़ गये। मानव विवश था। राष्ट्रीयता विकल थी। मनुष्य इसी सीमा को नहीं लांच पाया था। युगों से वह इस दीवार पर अपना सिर पटक रहा है, पर कोई छार मिलता ही नहीं।

यह दुखद समाचार गिरे हुए पानी की तरह फैंत गया; श्रीर फैलता ही गया। 'सरदार गृह' के चारों श्रोर लाखों अदमी एकत्रित हो गये। मृसलाधार वर्ष हो रही थी, पर लोगों को भीड़ कम न होती थी।

कितनों ने उपवास किया, कितनों ने मार्थना की। कितने ही उस महापुरुष के अतिम दर्शन के लिये लालायित हो उठे। अतः तिलक का राव एक ऐसे स्थान पर रक्ला गया जिससे वह सब को दिखाई पड़ने लगा।

पूना-निवासी सहस्त्रों की संख्या में रोते हुए जैसे थे वैसे ही चल पड़े। पूना से अनेक नई गाहियाँ छोड़नी पड़ीं। न चाहते हुए भी सरकार को यह सब प्रबन्ध करना पड़ा। जीते जी तिलक ने सरकार के घुटने तोड़ दिये थे, मरने पर—उन की ख्याति देखकर—सरकार का दम घुटने लगा। विलक मर कर विजयी हुए थे। आज सरकार को अपनी पराजय का अनुमव हो रहा था। आज सरकार को ऐसा लग रहा था जैसे उन्चे पहाड़ पर से उन्हें किसी ने नीचे ढकेल दिया हो। पूरे बम्बई शहर में इड़ताल हो गई थी। सभी शोक मुद्रा में बेठे हुए थे। आज इड़ताल कर के, कारोबार बन्द कर के लोगों को अनायाम एक नथा मार्ग दिखाई पड़ा। आज उनको माल्म हुआ कि यदि बह सब अपना अपना काम बन्द करहें, हड़ताल करहें—तो सरकार कुछ ही दिनों में ठंडी हो जायगी। आज उन्हें एक अमोच शस्त्र मिल गया था जिसे आगे चल कर गांधी ने हाथ में लिया और सरकार के छक्के छुड़ा दिथे।

सरदार-गृह के चारों श्रोर श्रपार जन संख्या उमड़ शाई।
महात्मा गांधी, खापरडे, लाला लाजपतराय श्रोर डा॰ मुँजे
श्रादि नेता वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। कुछ ही देर में तिलक
के पुत्र श्रीर सगे-संबन्धों नी वहाँ श्रा गये। जवाहरलाल नेहरू
उसी दिन सबेरे गांधी के सत्यागृह में माग लेने बम्बई पहुँचे
थे, पर श्रव वह गांधी के साथ लोकमान्य की शवयात्रा में भाग
ले रहे थे। तिलक के पुत्र तथा श्रन्य संबंधियों ने श्रार्थी में
कंधा लगाया।। चित-पावन ब्राह्मण की श्रार्थी में कंधा देने के
लिये जब गांधी जी मुके तो किसी ने उन्हें राका। वे एक इण
हके श्रीर कहा—"जनता के सेव ह की जात-पाँव नहीं होती।"

उन्हें टोकने वाला हकत्रका कर रह गया। गांवी जी ने भी अर्थी कंधे पर उठाई। मौलाना शौकत अली, सरला देवी, तथा लाला लाजपतराय जुल्स के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। शव के साथ पचास भजन-संडली गाते हुए चल रही थीं। 'लोकमान्य की जय' के नारे से आकाश हिलने लगा।

सायंकाल छः बजे अर्थी जौपाटी पर पहुँची। चौपाटी सें शव के जलने का यह पहला अवसर था। वंदन की चिता हैयार थी। उन का राव उस पर रचला गया। राव के साथ जो जुलूस चला था वह डेढ़ मील लम्बा था। उसमें दो लाख आदमी थे। राव पद्मासन की मुद्रा में रक्खा गया और चारों ओर से पुष्पों से इक दिया गया। जभी उनके पुत्र दाह संस्कार करने को आगे बढ़े उसी समय 'तिलक महाराज की जय' से आकाश गूंज उठा। वदन्तर लाला लाजपतराय ने एक महत्व पूर्ण भाषण दिया। आग में लपटें उठीं और तिलक का शारीर पंच भूतों में मिल गया। लोग एक दूसरे से पृद्ध रहे थे— "अब तिलक के बाद भारत का नेवृत्व कीन करेगा" — अँची अँची लपटों की रोशनी चारों ओर फैल गई, पर लोगों की आँ लो के सामने अभी अँ थेरा ही था।

तिलक की मृत्यु पर गांधी जी अनायास बोल उठे—"मेरा सबसे मज़बूत सहारा टूट गया।" २६ जुलाई सन् १६२० को तिलक ने यह अंतिम शन्द कहे थे—"जब तक स्वराज्य नहीं मिलता, भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती। वह हमारे जीवित रहने

के लिए त्रावर्यक है"। तिलक की मृत्यु पर राष्ट्र की संबोधित करते हुए, गांधी जी ने 'यंग इंग्डिया' में लिखाः—

"लोकमान्य तिलक आज हमारे बीच नहीं हैं। वह नहीं हैं यह विश्वास करना ही कठिन है। वह जनता के ऐसे आवश्यक अङ्ग वन गये थे। हमारे युग के किसी व्यक्ति का इतना प्रभाव नहीं था जितना कि लोकमान्य का। सहस्त्रों देश वासी उनमें असाधारण मिक रखते थे। वह अपने राष्ट्र के निरपेस आराध्य देव हो गये थे। उनका वाक्य उनके लिये वेद वाक्य हो गया था। मनुष्य में जो सूरमा था आज मूमि सात हो गया। सिंह नाद आज विलीन हो गया।

लगन श्रीर दाने के साथ नहीं सिखाया था। देशवासियों को इसी लिए उन पर श्रद्ध श्रद्धा थी। उनका साइस श्रदमनीय रहा। वह घोर श्राशा नादी थे। श्रपने जीवन काल में ही स्वराज्य को पूर्ण व्यवस्थित रूप में देखने की श्राशा रखते थे। इसमें सफलता नहीं मिली तो इस में उनका दोष नहीं था। श्रवश्य ही वह स्वराज्य को कई वषे पहले हमारे निकट ले श्राये। हम लोग जो अब पीछे रह गये हैं, यह उनका उत्तर-दायित्व है कि दुगुने उत्साह के साथ कम से कम समय में इस उद्देश्य की पूर्ति करें।

लोकमान्य के समान स्वराज्य का मंत्र किसी ने भी इस

लोकमान्य नौकरशाही के कठोर शत्रु थे, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अँग्रेज़ों अथवा अँग्रेज़ी राज्य से घुणा करते थे। में अंब्रेजों को चिताये देता हूं कि वह उन्हें अपना रात्रु समभने की भूत न करें।

मुफे पिछले काँग्रेस के श्राधिवेशन पर हिन्दी के राष्ट्र भाषा होने के सम्बन्ध में उनका दिया हुआ विद्वत्तापूर्ण आशुभापण मनने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। वह अभी काँग्रेस पंडाल से आये

सुनने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। वह अभी काँ प्रेस पंडाल से आये ही थे। हिन्दी पर उस शान्त तथा मधुर भाषण को सुन कर

कितना श्रानन्द मिला। अपने इस भाषण में उन्होंने श्रॅ भेज़ों की भाषा सम्बन्धी नीति की मुक्त कएठ से प्रशंसा की थी। श्रपनी इंगलैंड यात्रा में त्रिटिश लोक तंत्र पर उन्हें श्रद्धा हो उठी, यद्यपि

श्राभिकी न्याय का उन्हें कटु श्रमुभव था "" मैं उस सब का वर्णन इसिक्षण नहीं कर रहा हूं कि उनसे सहमत हूँ में सहमत

नहीं हूँ—पर यह दिखाने के लिये कि उन्हें श्रॅमेज के प्रति द्वेष नहीं था। किन्तु उन्हें भारत की श्रथवा भारतीय साम्राज्य की निम्न स्थिति श्रसहनीय थी। वह तो भारत को श्रविलम्ब बरावरी

की श्रेणी में देखना चाहते थे, क्यों कि वह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।"

लोकमान्य के निधन पर मारत के कोने कोने में शोक सभाएँ हुई। पूना सूना दिखाई पड़ रहा था। उसका अनमोल दीरा उससे खिन गया था। ४ अगस्त को पूना में लोकमान्य के फूल आये।

स्टेशन पर अपार जन समृह था। विलक महाराज की जय से आकाश विरापड रहा था। विलक के घर आने के बाद इस

आकाश गिरा पड़ रहा था। तिलक के घर आने के बाद इन

जहाँ यह विमान गया लोगों ने अपने सिर से टोपियाँ उतारतीं। सरकारी कर्मचारी खीर खंधेजों ने भी श्रपनी श्रपनी टोपी उतार लीं। श्राज देश का निधन हो गया था। सब की टोपी नीचे गिर गई थी।

फूलों का विमान निकला। यह विमान पूरे नगर में घूमा। जहाँ

किया पर गांधी ने केवल उनकी अथीं को ही अपने कंघों पर नहीं लिया वरन उनके छोड़े हुए राजनैतिक नेतृत्व का मार भी उन्होंने सँभाजा। और कितनी महानता से उन्होंने यह कार्य किया! दोनों के कार्य करने के साधन, कार्य करने की प्रणाली मिनन थी

डा॰ एम॰ एस॰ अणे ने लिखा था—"तिलक की अंत्येष्टि

पर उनके उद्देश्य में पूरी तरह से साम्य था। और दोनों का आधार एक था—जनता के आँसू, जो और मॉगती थी, कुछ और मॉगती थी।" (१२-५-१६४४ के मराठा से) इतिहास की पुनरावृत्ति प्रसिद्ध है। गांवी ने जो शब्द

तिलक के निधन पर कहे थे, वैसे ही बहुत कुछ शब्द नेहरू ने गांधी के निधन पर कहे। गांधी ने जो शब्द तिलक के निधन पर कहे थे उनमें से कुछ शब्द गांधी के अपने जीवन में चरितार्थ हुए। तिलक की घृणा का पात्र अंग्रेज़ कभी नथा। तिलक की जनता अपना आराध्य देव

सममती थी तिलक के शब्द जनता के लिये नियम थे, कानून थे। गांधी के लिये यह सब बातें पूर्ण रूप से चरितार्थ थीं। विलक की पार्टी में होना लोगों के लिये गौरव की बात थी। मीलाना शीकत अली ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था—''इसके पहले कि मैं कुछ कहूं में १००वीं बार यह फिर कहना चाहता हूँ कि मुहम्मद अली और में अब भी तितक की पार्टी के अन्तर्गत हैं।"

लोकमान्य लोकप्रिय थे। लोग उन पर जान देते थे। बिट्ठल माई पटेल जैसे महान नेता की ऋतिम इच्छा यह थी कि देहा वसान होने पर उनका चौपाटी में उसी स्थान पर दाह संस्कार किया जाये जहाँ कि लोकमान्य का शरीर पंचभूतों में मिला था। कैसी विलक्षण अभिलाषा थी। उनके साथी मर कर भी उनके साथ ही रहना चाहते थे।

तिलक के नाम पर सहसों स्मारक देश भर में उठ गये हैं।
स्कूल, कालेज, सड़क, नगर आदि। अप्रेल सन् १६२१ से जून
सन् १६२१ तक गांधी गांव गांव में, नगर नगर में तिलक की स्मृति
रखने के लिये गये। उन्होंने कहा—"वास्तव में याँद किसी के
जीवन का स्मारक रखना है तो उसके जीवन के ध्येय को पूरा
करना है। वास्तव में यदि हमें बाल गंगाधर तिलक का स्मारक
रखना है—जिसको भारत लोकमान्य कह कर श्रसन्न होता था
और होता है तो स्वराज्य की स्थापना कीजिये, तभी सदा के
लिये उनकी याद बनी रहेगी।" गांधी ने इसके लिये 'तिलक
मैमोरियल स्वराज्य फंड' खोला। इतना बड़ा फंड पिछले स्तै वर्षों
में भी न खुला था। इसका चंदा ६६,३%,१४४ रूपया एकतित
हुआ। इस महान नेता के नाम पर इतना रूपया जमा हो जाना

कोई बड़ी बात न थी। ने भारत के निर्माता थे। सेन्ट निहालसिह ने उनको श्रंद्धाजित देते हुए कहा था—"विना तिलक के भारतवर्ष संभवतः अवतक पेट के बल रेंगता होता–सिर में घूल भर कर और हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर।"



### पिता और पितामह

महाराष्ट्र का कोंकण प्रान्त प्रकृति की गोद में पता था। इसके कोने कोने में सृष्टि ने अपना सौन्दर्य विखेर दिया था। रत्नगिरि में भी प्राकृतिक वैभव की कभी न थी। तिलक वंश का मूल उद्गम स्थान रत्नगिरि जिले में चिखलगाँव था। यह इगिली तहसील में था।

तिल्क चित्पावन बाह्मण थे। इन ब्राह्मणों का कोंकण में श्रव भी बाहुल्य है। तिलक के प्रिपतामह केशवराव थे, श्रीर यह चिखलगांव के खोत थे। यह खोत कोई श्रीर न थे पटवारी थे। समय ने संभवतः इन में श्रीर इन के कार्य में कुछ हेर-फेर करा दिया था। संभवतः श्राज से दो सौ वर्ष बाद लेखपाल शब्द के सामने यह पटवारी शब्द भी कुछ खोया हुश्रा सा माल्म पड़ेगा। देश श्रीर समाज के इतिहास के साथ शब्दों का इतिहास भी बदलता रहता है।

तिलक के प्रियामह एक कर्मनिष्ठ एवं उद्योगी पुरुष थे। वह अपने सतत परिश्रम से ही अंजनवेल के तहसीलदार हों गये। उन के नहसीलदार होने पर घर में ऐक्वर्य दिखाई देने लगा। अन्न-वस्त्र की चिन्ना लुप्त हो गई। केशव राव के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी रुक्मिणी बाई से रामचन्द राव और काशीनाथ दो पुत्र हुए। इन की असामयिक सृत्यु के बाद दूसरी पत्नी दुर्गाबाई आई। इन से कोई संतान न थी।

तिलक के पितासह रामचन्द राव न श्राधिक विद्वान थे श्रीर न श्राधिक प्रतिभावान ही थे। बालपन में ही इनका विवाह हो गया था। जब यह १२ वर्ष के थे तब इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। इनका नाम गंगाधर राव रक्खा गया। यही तिलक के पिता थे।

दामोल में मराठी पाठशाला की स्थापना हुई। गंगाधर ने इसी पाठशाला में शिक्षा पाई। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर आगे पढ़ने की अभिजाषा हुई। दरिद्रता ने उनकी राह को रोका। फिर भी अपने साइस को समेट तिलक के पिता पूना आये और वहाँ केशव राव मवालकर की पाठशाला में अँग्रेजी पढ़ने लगे। सन् १८३७ में गंगाधर की मां इनसे मिलने पूना आई। पुत्र गंगाधर के साग्य में माँ के यह अन्तिम दर्शन लिखे थे। माँ पुत्र से मिलकर नासिक वापिस जा रही थी कि मार्ग में महानारी ने इन्हें अपना प्रास बना लिया। पत्नी के देहावसान की स्चना पाते ही रामचन्द राव पागल से हो गये। विरक्ष होकर चित्रकृट चल दिये। वहाँ कुछ समय रह कर वे काशी चलं आये वहाँ इन्होंने सन्यास ले लिया और सन् १८०२ में समाधि ले ली।

वालक गंगाधर पर कुदुम्ब को संमालने का सव भार आ पड़ा। यह और शिक्षा लेना चाहते थे, अँग्रेजी में बी० ए० पास करनी चाहते थे, पर परिस्थित कुछ और चाहती थी। उन्हें परिस्थित के आगे मुकना पड़ा। विवश होकर पढ़ना छोड़ कर शिक्षा विभाग में नौकरी करली। अपने हिन्दू समाज में नौकरी के लगते ही विवाह होना भी कुछ आवश्यक समका जाता है। संमवतः नौकरी भी विवाह के लिये ही की जाती है। अतएव इनका विवाह भी हो गया। गंगायर की पत्नी का नाम पार्वती बाई था। यही तिलक की माँ थो। सन् १८४६ में इनकी काशीबाई नामक पुत्री का जन्म हुआ। इसके पश्चात् दो पुत्री और जन्मी। तत्पश्चात् सन् १८४६ में बलवंत राव तिजक का जन्म हुआ।

अभी मैंने अपर कहा है कि तिलक के िया ने नीकरी कर ली। यह नीकरी क्या थी, किनने की थी ? आरम्म में इन्हें पांच क्याये महीने मिलते थे। यह विस्मय की बात नहीं, यथाये हैं। बड़ी नीकरी किसी भारत वासी को मिल ही कैसे सकती थी। उस पर अंग्रेज़ों का एकाधिपत्य अधिकार था। आई० सी० एस० की परीक्षा में भारतवासी बैठ ही न सकते थे। जब द्वार ही न था, तो अन्दर जाने का प्रदन ही नहीं उठता। सभी भारतवासियों की यही दशा थी। कीन किससे कहे। इसी अनीति को समाप्त करने के लिये विलक का जन्म हुआ।

कुछ'समय परचात् मालवरण में तिलक के पिता को इस रुपये महीने मिलने लगे। फिर इनका तबादला चिपूलन में हुआ, यहाँ इन्हें पन्द्रह रुपये मिलने लगे। श्रंत में पच्चीस रुपये महीने पर यह रत्निगरि मेज दिये गये। उस समय न तो आजकल के से ट्रेनिंग कालेज थे चौर न कोई वेतन में वार्षिक-वृद्धि का नियमित रूप था। शिचा की बुन्ति निरंतर बनी रहने से तिलक के पिता चपने अवकाश के समय गणित और संस्कृत इन दोनों विषयों का श्रध्ययन करते रहे। संस्कृत के श्रध्ययन के कारण लोग इन्हें गंगाधर पन्त की श्रपेजा गंगाधर शास्त्री कहने लगे। धीरे-धीरे त्रासपास के लोग शास्त्री जी की विद्वत्ता को मानने लगे। वास्त-विक नाम की अपेदा लोग इन्हें शास्त्री जी के नाम से ही जानते थे ! अप्रेज़ी में बी० ए० न होने की कमी इन्हें बराबर खटकती रही। यहाँ तक कि यह कमी इनकी उन्तित में बाधक भी रही। फलतः यह जीवन मर साधारण योग्यता का ही काम करते रहे। आरंभ में यह मराठी-शिक्तक थे, फिर श्रिसिस्टैन्ट डिप्टी इन्सपेकटर हो गये। इन्होंने साधारण प्रन्थ रचना भी की जिनमें इंगलैंड का इतिहास , श्रंक-गणित श्रौर लघु व्याकरण उल्लेखनीय हैं।

तिलक के पिता की वसीयत में लगमग न्रहण रूपये दिखलाये गये हैं। इस में से एक तिहाई रूपया उन्होंने अपने छोटे भाई राम चन्द्र तिलक को खीर शेष दो तिहाई अर्थात लगभग ४००० रूपये अपने पुत्र तिलक को दिये थे। उन्होंने बसीयत में लिखा था कि उनके बाद उनकी सारी जायदाद उनके छोटे भाई के हाथ में रहे और शक्षान वालक पुत्र को बी० ए॰ तक पढ़ाया जाय। पुत्र के आयु के हो जाने पर चचा-मतीजे जहाँ तक हो सके एकत्र ही रहें। यदि ऐसा न हो तो कॉकण की सम्पूर्ण जायदाद दोनों आपस में बरावर बरावर बाँट लें। इस वसीयननामें में यह भी लिखा था—"मेरे पुत्र बाल गंगाधर तिलक की बी० ए० की परीक्षा होने तक गदि किसी प्रकार की सहायता आवश्यक हो तो वह भी उस. रूपयों में से देदो जाय।"

उत्पर के शब्दों से स्पष्ट है कि तिलक के पिता को इस बात का विश्वास था कि उनका पुत्र तीव-बुद्धि है। इससे यह भी स्पष्ट है कि तिलक के पिता को बी० ए० पास न होने के कारण मार्ग में जो रोड़े मिले थे, वह नहीं चाहते थे कि वह रुकावटें उनके पुत्र को देखने को भी मिलें।



#### गदर की गोद में पला बालक

जिस समय तिलक का जन्म हुआ उस समय गदर की तैयारी हो रही थीं। ब्रिटिश सत्ता की, ब्रिटिश साम्राज्य की उलटने के लिये वीरों ने एक बार फिर कमर कसी। हिन्दू-मुस्लिम एक हो गये। मंत्रणा हुई। इतिहासकार सरकार और दत्ता दिखते हैं — "इस बीच नाना साहब, श्रवध की बेगमें, श्रवध के श्रन्य राजे, मॉसी की रानी लक्सी बाई और आरा के पास जगदीशपुर के कुंवरसिंह ने कानों-कान गदर का मंत्र सेना में फूंकना आरम्भ

किया।" १० मई १८४७ को मेरठ में गदर की चिनगारी लग गई।

क्रान्तिकारियों ने दिल्ली के किले में जा कर बहाटुरशाह को एक बार फिर भुगल-सम्राट घोषित कर दिया। यह एक ऋलग बात

है कि क्रान्तिकारी असफल रहे। यह भी एक अलग बात है कि अॅंग्रेजों को भारत में रहने की कुछ श्रवधि श्रौर मिल गई। पर

इस गदर से ऋँग्रेज़ों के पैरों से जमीन निकल गई। वह कांप गये। उनके हृदय में एक डर छा गया। और भावी क्रान्तिकारियों

को इसी गदर से बेरणा मिली। उनके लिये यह बिटिश सर-कार से पहला मोर्चा था। खुदीराम बोस, प्रफुल्लचन्द्र, सावरकर, इयामजी, कृष्णवर्मा, मदललाल घींगरा आदि कितने ही जान्ति-

कारियों ने साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने की चेष्टा की। तिलक ने भी इस गदर का इतिहास अपने लोगों से सुना

था। ऋपने ढंग से उसे समका था। इस महान प्रयत्न की सफ-लता और असफलता को आंका था। गदर की गोद में पलकर वह महान राजनीतिज्ञ राष्ट्रीयता की राह में आई हुई रुकावटों

को, मोड़ों को खूब पिहचानता था। सैनिकों के इस महान प्रयत्न का क्या फल होता यदि हमारी सेना में केवल मारतीय

सैनिक न होते, वरन भारतीय अफसर भी होते। आगे

चल कर काँगेस के अधिवेशनों में तिलक ने कितनी बार यह प्रस्ताव रक्ते कि सेना में भारतीयों की नियुक्ति अफसरों के पद पर भी होनी चाहिये।

तिलक का जन्म रत्निगिरि में सादोवा गोरे के घर में २३ जुलाई सन् १८४६ को हुआ था। लग्न कुएडली में ज्योतिष के भनुसार कोई अपूर्व योग नथा। आज यदि नेहरू ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं करते तो आश्चर्य क्या ? हाय की रेखा के अनु-सार तिलक के दो ब्याह लिखे थे, पर तिलक ने एक ब्याह किया। दोषी न तिलक हैं न कुंडली ! दोष बुद्धि का है। अपनी सम्पूर्ण अपूर्णता का है। ज्योतिष विद्या अभी अपूर्णता के अधिक निकट है। अभी यह एक ही मंजिल उपर आ सकी है। अभी तो इसे छ:-सात मं ज़ल ऊपर चढ़ना है। माना कि तिलक के स्वप्न को पूरा हुए पूरे आठ साल बीत चुके हैं, साता कि भारत ने इन विद्याओं को अभी कसौटी पर नहीं कसा, पर श्रन्त-वस्त्र की समस्या को सुलभा कर ही राष्ट्र इन विद्यात्रों की श्रीर श्रॉंख फेरेगा। भूखा पेट पहले श्रत्न माँगता है, ज्योतिष की एकैंडमी नहीं। पहली चीज़, पहले होगी।

तिलक से बड़ी उनकी तीन बहिनें थीं। इन के जन्म के समय इन की सबसे बड़ी बहिन काशीबाई का निवाह भी हो जुका था। स्वभावतः माँ पुत्र का मुँह देखने की पागल थी। उसने बचें सूर्य देव की उपासना की। उसी के फल स्वरूप वह बलवन्तराव का जन्म मानती थी।

राष्ट्र निमीसा सिलक

नाम स्थायी बना रहा। यदापि इन का जन्म-नाम इन के प्रिपतामह **1र केशव रक्खा गया**।

में तिलक का घर का नाम बाल या यही

तिलक के बाल-चरित्र में बुद्धि और हठ की दो-चार

घटनात्रों के अतिरिक्त कोई विशेष घटना नहीं मिलती। तिलक तीव्र स्मरण-शक्ति के थे। इन के पिता इनको एक इलोक याद

करने पर एक पाई पुरस्कार देते थे। इस तरह इन्होंने सैकड़ों पाइयाँ एकत्रित कर ली थीं। तिलक को भोजन के ऋतिरिक्त ऋौर

कुछ खाने की आदत न थी। वह मोजन के समय घर में या

बाहर खा लेते थे। १-६१ में दशहरे के शुभ दिन तिलक पाठशाला भेजे गये।

उस समय इन की अवस्था पाँच वर्ष की थी। सन् १८६४ में श्राठ वर्ष की श्रवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुश्रा। इस थोड़ी सी श्रवधि में, इन तीन वर्षों में तिलक ने भिन्न तक गणित,

रपावली, समास चक्र, आधा अमर कोष और ब्रह्मकर्म का बहुत सा भाग कंठस्थ कर लिया था। सन् १८७२ में उन के पिता का स्वर्गवास हो गया। उस

समय तिलक की श्रवस्था केवल १६ वर्ष की थी। जब यह १०

वर्ष के थे तभी माँ का देहान्त हो चुका था। पिता की मृत्यु के महीने भर बाद तिलक ने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी।

अपने पिता से तिलक को उनका पूरा अनुभव मिल चुका था। गणित और संस्कृत वह अपनी अवस्था से अधिक

सीख चुके थे। पिता द्वारा उन की नींव मज़बूत हो चुकी थी।

माता पिता के निघन के परचात् तिलक के पालन-पोषण का भार उन के चाचा गोविंदराव पर पड़ा । गोविंदराव तिलक के पिता से १४ वर्ष छोटे थे। पर यह तिलक से २० वर्ष बड़े थे। गंगाधर के दौरे पर रहने पर गोविंदराव ही घर का सब प्रचन्ध करते थे।

न्यू-स्कूल में प्रवेश होने के कुछ दिन बाद तिलक श्रपने बाबाजी से अलग रहने लगे। वसीयत के अनुसार रूपयों श्रीर जायदाद का विभाजन चचा-भतीजे में पहले ही हो चुका था कित फिर भी गोविंदराव अपने भतीजे की घर-गृहस्थी की देख-भाल और श्राय-व्यय का हिसाब रखते रहे। तिलक के लिये बड़े-यूढ़े के नाम से एक मात्र यह चाचा (काका) ही थे। तिलक ने लोक-मर्य्यादा का यथाशिक पालन किया। इसी लोक-मर्य्यादा के इर अंग की पुष्टि श्री राम ने की, जिससे वे मर्च्यादा-पुरुषोत्तम श्री राम हुए। इसी लोक-मर्च्यादा के श्रीरंगज़ेब ने दुकड़े दुकड़े कर दिए, जब उसने अपने पिता को क़ैद कर लिया। तिलक की लोक-मर्यादा की भावना को संसार ने कम देखा क्योंकि ससार की आँखें उन के देशमिक और त्याग को देखकर ही चौंधिया गईं। तिलक अंत समय तक श्रपने चाचाजी की हर तरह से सेवा करते रहे। उनके पिता, उन के बड़े-बूढ़े सब दुख बही थे।

तिलक के पिता की मृत्यु मृद्र के बाड़े में हुई। सन् १८८४-

मह में तिलक ताम्बे के सकान में रहने लगे। इसके बाद तिलक नारायण पेठ में रहने लगे। इसमें यह १५६१-६२ तक रहे। तदुपरांत तिलक सदाशिव पेठ में विचुरकर के बाड़े में रहने लगे। यह घर छोटा था। इसमें यह १६०४ तक रहे।

तिलक की अंग्रेज़ी शिक्षा सिटी स्कूल पूना में हुई। यहा इन्होंने दो वर्ष में तीन कसाओं की पास किया। पाठशाला के अध्यापक से प्रायः इन की पटती न थी। यह हठ एक बुद्धि-मान विद्यार्थी ही कर सकता था। इस विषय में तिलक के जीवनी लेखक कृष्णाजी छावाजी गुरुजी लिखते हैं —"उम (शिचक) की ओर से गणित का प्रइन लिखाये जाने पर ये (तिलक) उसे जवानी हल करने लगते थे .... संत, इस शब्द को बलबंतराव ने एक सा न लिखकर प्रथम स्थान में 'संत', तो दूसरी जगह 'सन्त' श्रीर तीसरी जगह 'सन्त' इस तरह तीन प्रकार से लिखा, किन्तु अध्यापक ने प्रथम शब्द को ठीक मान-कर रोप दो को गलत कर दिया। इस पर गुरु-शिष्य में विवाद उठ खड़ा हुआ और वह मामला यहाँ तक बढ़ा कि श्रन्त को हैंडमास्टर के सामने पेशी हुई, श्रीर जब तक उस का निर्माय अपने मनोनुकूल न हो गया तव तक इन्हें चैन न पड़ा। बड़ों से मग़ड़ा करने के कारण इनकी गणना चतुर किन्तु मागड़ाल, श्रथवा बुद्धिमान होते हुए भी हठी स्वसाव वाले मनुष्यों में होने लगी।"

इसी प्रकार कुछ समय परचात एक पुस्तक पर तिलक श्रीर

पूना हाई स्कूल के संस्कृत शास्त्री के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ श्रीर उस में हैडमास्टर की ब्रोर से शास्त्री जी का पन्न लिया गया। इस पर तिलक ने उस स्कूल को छोड़ दिया और वे बाबा गोखले की कथा में पढ़ने लगे। बालपन का यह हठी स्वभाव आगें भी ज्यों का त्यों बना रहा। जो कोरे ज्ञान को प्रहरण करने की चेष्टा करता है, उसमें भिक्त का, श्रद्धा का पुट नहीं देता यह यदि शुक्त या हठी हो जाय तो आहचर्य क्या ? तिलक की भी यही दशा थी। सन् १८६६ में कांग्रेस के श्राधिवेशन में जब उन्होंने लार्ड सैन्डहर्स्ट के शासन के विरुद्ध एक प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया तो विरोधियों ने एक तूफान खड़ा कर दिया। आर० सी० दत्त आदि ने विरोध किया—उस प्रान्तीय प्रश्न को वह कांग्रेस में नहीं उठने देंगे। पर बालपन से हठीले तिलक कब मानने वाले थे। वह उद्धरणी द्वारा यह सिद्ध करने लगे कि यह अइन केवल प्रान्तीय कह कर नहीं टाला जा सकता। उधर दत्त ने धमकी दी कि यदि तिलक इस प्रकार श्रहेंगे तो मैं सभापति के श्रासन की छोड़ दूँगा। यदि बालपन में हैडमास्टर की श्रोर से शास्त्री का पद्म लेने पर तिलक स्कूल छोड़ सकते थे तो बड़े होकर समापित की श्रोर से विरोधियों का पक्ष लेने पर यदि वह दत्त जैसे प्रमावशाली व्यक्ति से उस समय दक्कर लेने को तैयार हो गये तो आश्चर्य क्या ? ज्ञानी केवल एक ही सत्ता को मानता है और वह है विवेक । विवेक द्वारा ही वह जीता जा सकता है अन्थया नहीं।

राष्ट्र निर्माता तिलक

त्राध्ययन के विषय में तिलक स्वतत्र चुद्धि में विश्वास करते थे। वह एक ऐसे वौद्धिक-विकास में विश्वास करते थे जो

श्राकाश की तरह सीमाहीन हो। कबीर के इस सिद्धान्त में उन का विश्वास न था कि गुरु गोविन्द से भी बड़ा है। वह झान

को ही सर्वोपरि मानते थे। कक्षा में प्रथम आने की महत्त्वाकांक्षा उन के चिक्त में कभी न थी। व्याकरण और संस्कृत इलोकों में

तिलक की प्रतिभा अद्वितीय थी। अन्य विषयों में वह साधा-रण थे।

वित्तक का विवाह १४ वर्ष की ऋवस्था में ही हो गया था। उस समय वह पढ़ रहे थे। इनकी पत्नी कोंकण को थी। पत्नी का नैहर का नाम तापी बाई था। ससुराल ऋाने पर उनका नाम

तिलक और उनकी पत्नी दोनों मातृहीन थे। तिलक के विवाह के कुछ दिन पश्चातृ ही इनके पिता का देहान्त हो गया।

१६ वर्ष के बालक के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा । वह संसार में अनाथ हो गया ।

सत्यमामा बाई रक्खा गया।

सन् १८७३ में तिलक ने डैक्कन कालिज में प्रवेश किया। इन का जो ढंग हाई स्कृल में था वही कालेज में भी रहा। स्वेच्छा और स्वतंत्रता पूर्वक इन के जो जी में आता था, वही

पढ़ते थे। इन्होंने रटने बाले विद्यार्थियों की तरह आधी रात तक नींट कभी खराब नहीं की और नकमी नीटस लिख कर

तक नींए कभी खराब नहीं की श्रीर न कभी नोट्स लिख कर कापियाँ खराब कीं। वे गिनी चुनी पुस्तकें पढ़ते थे। जब यह

पढ़ने बैठ जाते थे तो इतनी लगन से पढ़ने लगते थे कि कितना भी शोर होता हो वह पढ़ते रहते थे। शेष समय को ये हास्य-विनोद और अपनी अवस्था के षिद्यार्थियों से विविध विषयों के

बाद-विवाद में लगा देते थे।

कालेज के पहले वर्ष में अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की अगेर
ही इन्होंने अधिक ध्यान दिया। प्रातः का समय वे प्रायः अखाड़े
में कुरती करने या नदी में तैरने में व्यतीत करते थे। संध्या का

समय खेल कूद या हवाखोरी में और रात का गपशप और हँसी मज़ाक में व्यतीत होता था। इतने पर भी वह क्लास में पूरे समय भी न बैठते थे। तिलक को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वह जानते थे कि परीचा में पास होने लायक परिश्रम वह जब

चाहेंगे कर लेंगे। इस से ऋधिक वह कभी चाहते न थे। वह उस खिलाड़ी की तरह थे जो खेल में श्रनमना रहते हुए भी खेल खत्म होते होते एक दो गोल कर देता था। आत्म विश्वास उन

का बल था, आत्म-तुष्टि उनका संबल। बुद्धावस्था में जब तिलक के मित्रों ने पूछा कि वह इतना मष्तिष्क का कार्य कैसे कर लेते है तो उन्होंने इन्हीं दिनों की श्रोर इंगित करके कहा था कि यदि

मनुष्य अपने युवा काल में शरीर को हृष्ट-पुष्ट कर ले तो जो शिक्त इस समय संचित हो जाती है वह बाद तक काम देती है।

तिलक आरम्भ में बहुत दुबले-पतले थे पर व्यायाम द्वारा तथा दो दो घंटे कुरती लड़ कर इन्होंने अपना शरीर ठीक कर लिया था। कुरती में इनके साथी दाजी आवाजी खरे थे। कुरती करने राष्ट्र निर्माता तिलक

चिढ़ने लगे थे।

नाव खेने में तिलक को विशेष रुचि थी। दूसरा शीक उन्हें
तैरने का था जो जीवन-पर्यन्त रहा। इसके विपरीत टहलने से

से इनकी खुराक भी फैल गई थी जिससे रसोइये भी इन से

इन्हें अरुनि थी। वह रात में देर से सोते थे और सवेरे देर से उठते थे। रात्रि का जागरण उन्हें प्रिय था। जो लड़के सुकुमार बनते थे उनको तिलक तंग करते थे। रायबहादुर शारंगपाए।

तिलक के कालेज के मित्र थे। उनके संस्मरण पर वह लिखते हैं—
"मोजन के बाद तिलक को बहुत सी सुपारी खाने की आदत
थी...वे खुद भी जागते और साथ साथ दूसरों से भी जागरण

कराते थे। वे न एकाकी स्वभाव के थे और न बहुत वाचाल ही। मित्र मंडली के साथ वे खुले दिल से बरतते थे। मुक्त सरीखें उन के चुने हुए मित्र लोग रात को मोजन करने के बाद किसी

एक कोठरी में एकत्रित होते श्रीर गर्षे उड़ाया करते थे... एल-एल॰ बी॰ के समय जब हमने एकत्र श्रभ्यास किया तब ज्यवहार मयूख, मिताच्या श्रादि मृल प्रन्थ हम ने साथ बैठ

कर ही पढ़े। ''व्यायामादि विषयों में तिलक सब से त्र्याने रहते थे। वे इस काम में दो दो घन्टे तक लगा देते थे। तैरते हुए आध घन्टे की डुबकी लगा सकते थे।''

का प्रयोग करते रहते थे। तिलक उनकी शीशियों को बाहर फेंक देते थे और उन्हें उपदेश देते थे कि 'तुम मेरे साथ

कालेज में ऐसे भी विद्यार्थी थे जो शक्ति-वर्धक श्रीपधियों

श्रवाड़े चला करो, मैं विना किसी श्रीषधि के ही तुम्हारी सब बीमारियाँ दूर कर दूँगा।' जो लड़ के दरवाज़े बन्द कर श्रन्दर बैठे रहते थे, उन के दरवाज़े के कांच तोड़ कर तिलक श्रन्दर घुस श्राते थे। इसी कारण इनके मित्रों ने इन्हें शैतान की पदवी है रक्खी थी।

तिलक वंश में सोला पहिन कर भोजन करने की प्रथा प्राचीन थी। इस प्रथा के अनुसार तिलक सोला पहिन कर ही भोजन करते थे पर यदि कोई जान-बूफ कर इस प्रथा का उल्लंघन करता तो वे उससे बाद-विवाद करने लगते थे। यदि विवाद से काम न चल पाता था तो लड़ने को तैयार रहते थे।

रहते थे।

दूसरे वर्ष एफ० ए० की परीचा उत्तीर्ण हो जाने पर
तिलक बम्बई के एलिफिन्सटन कालेज में पढ़ने लगे।
लेकिन गरिएत के शिचक प्रो० हथानैवेट थे, और इन प्रो०
साहब की शिचा पद्धति तिलक को पसंद नहीं आई, अतः

वह फिर बम्बई से पूना लौट आये और अपने श्रम से गणित का अभ्यास बढ़ा कर सन् १८७६ में इन्होंने प्रथम श्रेणी में बी० ए० पास किया। सन् १८७० में गणित का अध्ययन कर तिलक एम० ए० की परीक्षा में बैठे, पर केल हो गये। तब इन्होंने एल-एल० बी० होने का निश्चय किया।

सन् १८७६ में इन्होंने एल-एल० बी० की परीचा पास कर ली। आगो चल कर ६ वंषे बाद जब फर्युंसन कालेज की राष्ट्र निमोता तिसक

अयापना हुई तो उसकी प्रोक्रोसरी के लिये एम० ए० की परीक्षा फिर से देने का विचार कर तिलक ने चार महिने की छुट्टी ली ऋौर शो० ठंकररों के साथ पूना के हीराबाग में एकांत में

जाकर रहने लगे। उसी वर्ष निलक एम० ए० की परीचा में फिर बैठे, पर फिर भी फिल हो गये। तब उन्होंने एम० ए०

की धुन छोड़ दी। सन् १८७६ में तिलक एल०-एल० बी० पास हुए और २० जनवरी १८८० को उन्हें उपाधि पत्र मिला ।

१८७६ में २३ वर्षे की कच्ची उम्र में तिलक ही यह संकल्प कर सकते थे कि वह अपने दिरद्र-देश और संतप्त-समाज की सेवा में ही श्रपना सम्पूर्ण जीवन लगा देंगे! इस समय

तिलक ने जो मन में ठाना उस संकल्प को आजीवन पूरा किया। २३ वर्ष के युवक में देश-भक्ति की लगन लग चुकी

थी, विद्रोह की लौ जगमगा रही थी और उस के प्रकाश में वह स्वतन्त्र भारत की घूमिल-छाया को जब तब देख लेता

था। उसने भारत की एक मांकी देख ली थी श्रीर उस की बनाने में, सजाने में वह लग गया, सारा जीवन लगा दिया।

सूर ने अपने हृदय में कृष्ण की मांकी देखी तो सूर-सागर को जन्म दिया, सवा लाख पद रच डाले; तुलसी ने राम की

छवि देखी तो मानस का जन्म हुआ, हिन्दुओं की ढहती हुई श्रद्धा फिर श्रपने पैरों खड़ी हो गई, श्रीर तिलक ने जब स्वतन्त्र भारत का स्वप्न देखा तो तीस करोड़ भारतवासियों के

मकमोर दिया, सोते से जगा दिया।

तिलक सही ऋर्थ में गदर की गोद में पले थे। गदर के बीस

वर्षे **धाद इस गर्र** के पुत्र के विचार किसी क्रान्तिकारी से कम न थे। विवेक में निष्ठा रखने वाला शिक्षा प्राप्त करते समय शिक्षा द्वारा भारत का उद्धार करने की युक्ति दूँ इने लगा। वह

अपने मित्र अगारकर से कहते हैं:-

"जिस दिन साधारण जनता विचारवान बन जायगी, उस दिन तो हम राजा ही हो जायंगे, अँ प्रेज़ और मराठा बराबर के मित्र बन जायंगे और आज की तरह उनमें स्वामी-सेवक का नाता भी न रहेगा।"

श्रारम्भ से ही वह सामाजिक सुधार की श्रपेत्ता राजनैतिक सुधार के पत्त में थे। विना घर के, विना स्वराज्य के सुधार कैसा ? वह कहते हैं।

''मित्र त्रागरकर, तुम घर सुधार का ही ढिंढोरा पीटना

चाहते हो न ? खुशी से पीटो और जोर जोर से पीटो; किंतु यदि मुक्त जैसा कोई अज्ञानी तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम तो घर सुधारने को कह रहे हैं किन्तु मेरे पास घर ही नहीं है, मै क्या करूँ ' तो तुम को चाहिये पहिले उसे घर हो। ''''अजी, घर की आवश्यकता तो है ही, और यह

सारे प्रपंच घर ही के लिये तो हो ही रहे हैं। अंग्रेज लोग यहाँ आये और सारे संसार में फैल गये। यह भी घर के लिये घर छोड़े हुए हैं।" और यह सब विचार तिलक के १८७६ में थे, जब वह पढ़ते थे, जब वह २३ वर्ष के थे। सन् १८४७ का गदर दबा दिया गया था, पर उसकी आन नहीं दब पाई थी। उसके शोले घीरे घीरे दहकते रहे। यदि तिलक एक ओर २० वर्ष का—नहीं नहीं २०० वर्ष का—इतिहास स्मरण रखते थे तो दूसरी ओर अगले ४० वर्षों का ध्यान रखकर सोचते थे। उनके यह शब्द इन्हीं विचारों के द्योतक हैं:—

'निन्तु आगरकर, जिनने विम्तृत राजनैतिक ज्ञान की तुम कल्पना कर रहे हो उस की प्राप्ति के लिए हमारे बाद भी दो चार पीढ़ी बीत जायंनी '''मेरा निवेदन केवल इनना ही है कि आज के लिये विचार करते हुए हमें भूत काल के सन् १६३२ से मविष्यत के कम से कम १६३० तक अपनी हरिष्ट मर्ट्यादा की बढ़ाना पड़ेगा।''

भारत माँ को आत्ते देखकर युत्रा तिलक का जी री पड़ा, हृदय चीत्कार उठा :--

"आज हमारे लाखों दूध देने वाले पशु अधिकाधिक संख्या में विलायत जा रहे हैं। जमीन का लगान प्रति तीस वर्षों के बाद बढ़ा दिया जाता है। बालकों को मिलने वाली शिक्षा की किटनाइयों का अनुभव तुम म्वतः कर रहे हो। भला यह तो बताओं कि सेना के लिए जितना खर्च होता है उसका कौन सा भाग शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है ? और शिक्षा किस प्रकार की दी जाती है।"

वह जानते थे कि सन् १८४७ की भूल अब फिर नहीं होनी

है। अब की जो सरकार से टक्कर लेनी है वह वर्षों तक चलेगी। इस बार गदर नहीं होना है, क्रांति नहीं होनी है जो वर्ष दो वर्ष में समाप्त हो जाय। इस बार स्वतंत्रता का संधाम छेड़ना है, जो वर्षों चलेगा, पीढ़ी दो पीढ़ी चलेगा, जो स्वतंत्रता लेकर ही समाप्त होगा। वह आगरकर से कहते हैं:—

"भता जिनका आचार—धर्म यह बताता है कि गाय के आत्मा नहीं होती, वह हमारे धर्म की बात की क्या ज्ञान सकता है ? "" इसके लिये उद्योग करना पड़ेगा। और तभी तुमकी पता लगेगा कि पद पद पर सरकार से टक्कर लेनी पड़ती है।

आगरकर —में अवदय टक्कर ल्ंगा ''''किन्तु तिलक सरकार की तरह हमें अपने अज्ञान से भी टक्कर लेनी होगी। क्या तुम इसके लिये तैयार हो ?

तिलक —वह हृदय का घाव है। उसके लिये में मीठा बोलकर या एक दम चुप रह कर केवल आचार के द्वारा ही उसे पूरा कर लू'गा।"

सन् १८% के विद्रोह का भी तिलक के उत्पर बहुत प्रभाव पड़ा। जिस वर्ष तिलक ने बी० ए० पास किया उस समय महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उलटने की ठानी। इन लोगों का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। इन लोगों के पास राष्ट्र निर्माता विजक

अपना संदेश न पहुंचा सके। वसुदेव बलवंग ने यह नहीं सोचा कि मराठा जाति अब अवनति की श्रोर है, शिवाजी के समय

जोश अधिक था और साधन कम। यह लोग जनता तक

के वीर अब नहीं हैं। वह अपने प्रयत्न में असफल रहा। इस विद्रोह से पूना के ब्राह्मणों को सरकार संदेह से देखने

लगी। १८७६ के विद्रोह के समय तिलक आयु के हो गये थे। वह सोचने लगे कि वसुदेव बलवंत का प्रयास कितना अज्ञान पूर्ण, असामयिक और अपरिपक्व था। और तब से वह

खून बहाने वाली क्रांति के विरोधी हो गये। उन्होंने देखा कि यदि भारतवासियों को अंग्रेज़ों से लड़ना है तो वह लेखनी और वाणी से लड़ेंगे न कि तलवार और बन्दूक से। वह

जानते थे कि अंग्रेज़ों के शासन के पीछे उनकी बढ़ी-चढ़ी शिक्ता है उनका सगठन है और इन्हीं शस्त्रों के द्वारा

भारतवासी श्रंप्रेज़ों के हाथ से सत्ता छीन पायेंगे।
सन् १८०० - ०८ के श्रकाल में ४० लाख व्यक्ति भूखे
भर गरे। इसका तिलक के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा।

मर गये। इसका तिलक के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस समय से तिलक गरीबों की चिन्ता करने लगे।

त्राज रादर का पुत्र रादर नहीं चाहता था, क्रान्ति नहीं चाहता था। वह भारत के गदर में पता था, उसने फ्रॉस

को क्रान्ति को पढ़ा था । उनकी ब्रुटियों को समफा था। उसे स्वतंत्रता का संप्राम छेड़ना था । विजय पानी थी।

स्वराज्य लेना था। इस स्वतंत्रता के पुजारी के हाथ राजनीति



#### ढहता हुआ वातावरण

पेशवाई सूर्य अस्त हो चुका था। सम्पूर्ण महाराष्ट्र निस्तेज हो कर पड़ा था। आज शिवाजी का महाराष्ट्र निष्प्राण था। सन् १८६१ में फूलगांव वाला बाजीराव पेशवा का महल साढ़े सात हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया। शिववार बाड़े में नई कचहरियाँ कायम हुईं और बुधवार बाड़े में बैठ कर लोग अख़-बारों में उत्सुकता पूर्वक विलायत के समाचार पढ़ने लगे।

त्राह्मण जागीरदार, सरदार श्रीर इनामदारों में श्रातस्य बढ़ गया। साथ साथ उनमें श्रज्ञान श्रीर शौकीनी बढ़ रही थी। मराठों में पतन के यह लक्षण बढ़ते गये।

सितारे की गद्दी पेशवाई के बाद ३० वर्ष तक कायम रही।

किन्तु इन थोड़े से हो वर्षों में नाना प्रकार की गड़बड़ी होकर अन्त में सन् १८८२ में यह राज्य हड़प लिया गया। ग्वालियर और इन्दौर के राज्यों का भी जीवन समाप्त हो रहा था।

पेशवाई के बाद श्रॅंशज़ों ने महाराष्ट्र में नये प्रकार की शिवा

देना आरंग किया। सन् १८३४ में मैकोले की प्रसिद्ध मिनट द्वारा भारत में पाइचात्य प्रणाली पर शिक्षा आरंग हो गई थी।

और इस शिक्षा को जन्म देने वाले मैकोले का दावा था कि थोरप के पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग भारत और अरब के

ममस्त प्राकृत साहित्य के बराबर है। कितना कुंठित विवेक था! कितने कितनत और घणित विचार थे।। इस साहित्यकार का

कितने कुत्सित और घृणित विचार थे !! इस साहित्यकार का कितना असाहित्यक और अनर्थकारी दृष्टिकीण था !!! इस

नई शिक्षा द्वारा सरकार का कारोबार चलाने के लिये क्लकीं की उत्पत्ति हुई। पाइचात्य संस्कृति से भारतीयों का प्रेम बढ़ गया। वे अपनी संस्कृति को भूल कर परावलंबी होने लगे।

तिलक के बी० ए० होने से २० वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १८४६ दे बम्बई यूनिवसिटी का कान्म पास हो चुका था। सन् १८६२ हैं वामन आबाजी मोड़क ही अकेले बी० ए० हुए थे। तिलक के

पास होने से पहले १७६ व्यक्ति बी० ए० पास हो चुके थे। सन् १८३६ तक आवागमन के साधन बहुत थोड़े थे।

विलायत की डाक एक महीने में पहुँचती थी। सन् १८६४ में पूना शहर श्रीर छावनी में केवल एक ही डाक घर था। श्रीर पूरे शहर में जो एक पत्र-पेटिका थी वह बुधवार बाड़े में थी।

जिस समय तिलक कालेज की शिक्षा समाप्त करके लौटे उस समय महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पढ़ रहा था। अन्त रुपये का पाँच सेर भी न मिलता था। इस अकाल के समय लोग शिक्षाजी और पेशवा के समय को याद करने लगे। मराठाशाही को नष्ट हुए अभी केवल ४० ही वर्ष बीते थे अतएव उसकी याद इतनी जल्द कैसे मुलाई जा सकती थी।

सरकार जहाँ कहीं देश मिक के बीज बिखरे हुए पाती

थी वहाँ राजद्रोह का मठा डालने की चेष्टा करती थी। रानडे भी सरकार की आँखों से न बच सके। जहाँ एक श्रोर सरकार ने तैलंग एवं मांडारकर को विश्वविद्यालय का उप-कुलपित बना दिया, वहाँ दूसरी ओर रानडे को कभी इस सम्मान का भागी न बनने दिया—कारण स्पष्ट था, सरकार का हृदय उन की ओर से शुद्ध नथा। इसी एकार स्व० तैलग के परचात् सरकार ने इन्हें हाईकोर्ट में न्यायाध्यक्ष की जगह तो दी, पर वह केबल विवशता के कारण ही।

वह समय ही और था। हाईकोर्ट के जज पर से भी सरकार संदेह की टिंग्ट न हटा सकी। सन १८७६ में वासुदेव बलवंत के विद्रोह की धूम मची थी। १४ मई के दिन जब न्यायाध्यस रानडे पूना में ही थे, किसी अन्य रानडे नामक व्यक्ति ने पूना के बुधवार बाड़े और विश्राम गांग महल में आग लगा दी। बस इसी एक कारण से कई महीनों तक न्यायाध्यस रानडे की हाक सरकारी आज्ञा से खोलकर पढ़ी जाने लगी। इसे कहते हैं तानाशाही।

सरकारी दूतों को जब रानडे के पत्रों में कुछ न मिला तो पुलिस द्वारा दंगे, फसाद, लूटमार और षड्यंत्र के नाना प्रकार के भूठे पत्र उनके नाम भिजवाने लगे। यह थी ब्रिटिश सरकार की नीतिः, यह था साम्राज्यशाही का न्याय! इस न्याय के काले हाथ न्यायाचीश के घर में भी पहुँच गये, इस निकम्मे न्याय ने अपने संरक्षक न्यायाधीश का ही गला घीटना बाहा! मला ऐसा न्याय कितने दिन चल सकता था? जब न्याय और पुलिस मिल जाते हैं तो पुलिस के हाथ में न्याय बला जाता है। पुलिस के हाथ में बाते ही न्याय का इम पुटने लगता है। न्याय के मिटते ही जंगल का राज्य आरम्म हो जाना है – शेर चीतों का राज्य, हिसकों का राज्य, पुलिस का राज्य।

तिलक और रानडे के स्वभाव में बढ़ा अन्तर था किन्तु फिर भी रानडे से तिलक को बहुत कुछ स्फूर्ति लाम हुआ। वे जज के अतिरिक्त एक इतिहासकार, अर्थ-शास्त्री और उत्साही समाज सुधारक थे। रानडे के शिष्य गोखले ने उनके बारे में कहा था—

"लगभग तीस वर्ष तक वह हमारे श्रेष्ठतम विचारों श्रीर इच्छाश्रों के प्रतिनिधि रहे।"

क्या रामडे की तरह तिलक भी समाज सुघारक थे ? समाज के जलते हुए प्रश्नों पर उनके क्या किचार थे ? उत्तर हाँ में भी है और ना में भी। तिलक विदेश यात्रा के पद्म में थे , पर शाकाहार पर जोर देते थे। वह बाल-विधवा विवाह के पद्म में थे , पर इन विवाहों को वैदिक रीति से करने पर जोर हेते थे। वह स्त्री-शिद्मा के पद्म में थे , पर वह लाभदायक हो और आभूषण के रूप में हो। वह सब के साथ बैठकर खान-पान के पद्ध में थे, पर आवश्यकता पड़ने पर। वह एक ही जाति की उपजातियों के आपस में विवाह के पद्ध में थे जब तक कि सभी जातियों में आपस में विवाह करने का बड़ा परन हल न हो। वह किसी को अछूत कहने के विरुद्ध थे, पर इस दशा में दुतवत सुधारों के वे विरुद्ध थे। वह इस नीति को मानते थे कि प्रत्येक जाति और धर्म के लिए द्वार खोल दो। मद्यपान और कामवासना के वे शत्रु थे। सुधार वह चाहते थे पर आँख मींच कर पाश्चात्य प्रणाली पर सुधार का अनुकरण करने के वे विरुद्ध थे। बुद्ध, कबीर और तुकाराम उनके लिए आदर्श समाज सुधारक थे।

सामाजिक प्रश्नों पर इन विचारों को रखते हुए भी, तिलक समाज सुधार की श्रोर क्यों नहीं बढ़े ? इसका उत्तर श्राप्तिंद घोष के इन शब्दों में मिलता है। श्राप्तिंद घोष ने तिलक की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि उनका विचार था कि:—

"हमें पहले स्वाधीनता लेनी चाहिए, राष्ट्र का शासन हमारे हाथ में आना चाहिए। उसके परचात् हम देख लेंगे कि इस सत्ता को हम सामाजिक सुधार में कैसे लगावें। इस बीच में हमें शान्ति पूर्वक विना लड़े-भगड़े आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही दूर तक बढ़ना चाहिए जितनी कि आवश्यकता है या जितनी कि जनता आगे बढ़ सकती है। यह मत गलत हो या ठीक, पर तिलक जैंने कि वह हैं, अपेर देश जैसा कि वह है, वह और कोई दूसरा मार्ग ले ही न सकते थें ""। १ अगस्त १६४४ को रेडिनी पर बोलते हु! डाक्टर डी० के॰ कर्ने ने इसी बात को दूसरे दंग से कहा था। उन्होंने कहा:—

"साधारणतः उस समय की जनता सामाजिक सुधार नर्टी चाहती थी श्रीर तिलक यह नहीं चाहते थे कि साधारण जनतः पर सुधार टूंसा जाय। वह जनता को प्रसन्न रखना चाहते थे जिससे कि वह उसे अपने साथ रख सकें। तिलब ने जान चून कर इस श्रीर से श्राँखें फेर लीं। वह सामाजिक सुधार को कोई महत्त्व नहीं देना चाहते थे।"

('मराठा' १२--- ४४)



### न्यू इंग्लिश स्कूल द्वारा राष्ट्रीय बीज बिखेरना

तिलक धारम से ही इस विचार के थे कि सुशिक्ति लीग समाज के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हों। वह शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय बीच विखेरना चाहते थे। वह देश के पाँधी की, पूल आने के पहले, पुरानी मिट्टी बहल कर नई लाद डालना चाहते थे, जिससे यह फूल पूरी तरह से प्रस्कृति हो सकें।

विष्णुशास्त्री चिपल्नकर, जो स्कूल स्थापित करने में तिलक के आदरणीय सहायक ये, उन का मत यह थाः—

तिलक के आदरणाय सहायक ये, उन का मत यह याः—

"हमारे देश के विद्यार्थी इस समय केवल सरकारी
नौकरी के लोभ से ही विद्या पढ़ रहे हैं। इन में विद्या-

विषयक विषयन तो क्या, साधारण अभिक्चि भी नहीं

होती .........यदि शित्तक विद्यार्थी के नित पर विद्या की सच्ची महत्ता श्रंकित कर देया उस के श्रभ्यास से उत्पन्न होने बाते श्रानिवेचनीय सुख की श्रामिठिच उत्पन्न कर उसे

छत्साहित करे तो यही शिक्षा निरी पोच सिद्ध न होकर फौलादी तलवार की तरह सख्त एवं चमकदार वन सकती है। और तभी उसके द्वारा उस राज्यस का निर्देलन किया जा

सकता है जिसने कि देश में सिदयों से देरा डालकर उसे निर्वीय बना दिया है।"(जनवरी १८७२ के 'शालापत्रक' मासिक पत्र से) ऊपर के यह विचार जो विष्णु शास्त्री के थे, वहीं तिलक

के थे। शास्त्री जी का विचार सरकारी नौकरी छोड़ कर शील ही पूना में एक स्वतन्त्र पाठशाला खोलने का था। पर इसके लिये साथी चाहिये थे, सहयोग चाहिये था। फिर पूना में

शास्त्री जी के आने के पहले दो प्राइवेट अधे जी पाठशाला चल रही थीं।

शास्त्री जी को साथी दूंढ़ने न पड़े। वे स्वयं उनके पास आ गये। तिलक तथा आगरकर आदि ने उन दिनों विद्यार्थी दशा में ही अपने लिये भविष्य का कार्य कम सोच लिया था। अपनी कारावास कहानी में आगरकर लिखते हैं:—

"जब में एम० ए० का और तिलक एल-एल बी० का अध्ययन करने के लिये कालेज में रहते थे, तभी हमने सरकारी नौकरी न करते हुए देश-सेवा में ही अपना जीवन लगा देने का जिस दिन निश्चय किया था उस दिन से हम में जो कुछ भी वातचीत हुई थी उस की पुनरावृत्ति जेल में वारम्बार होती रहती थी।"

शास्त्री जी तिलक से अवस्था में ६ वर्ष बड़े थे। तिलक के बी॰ ए० होने से दो वर्ष पूर्व शास्त्री जी की 'निबन्धमाला' आरम्भ हो चुकी थी। शास्त्री जी के नौकरी छोड़कर पूना आने से पहिले ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन को सार्वजिनक कार्यों में लगाने का निश्चय कर चुके थे। अतः शास्त्री जी की ओर से नई पाठशाला खोले जाने का संवाद पाते ही ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले, और यह बचन दे आये कि आपकी ओर से पाठशाला खोली जाने पर हम हर प्रकार से आपका साथ देंगे। सितम्बर सन् १८०६ की रात थी जब कि नारायण पेठ में शास्त्री जी के घर में तीन युवक जीवन-दान पर विचार विनिमय कर रहे थे। इमारे समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायण जी ने जिस 'जीवन-दान' की पुकार

लगाई है, उसकी कल्पना तिलक कर चुके थे, यदापि उस को यह यह संज्ञा नहीं दे पाये थे।

इस समय तिलक और आगरकर के हृदय में देश के लिये बराबर की आग जल रही थी। आगरकर गरीब घर के थे, बहुत ही निर्धन परिवार से आये थे। उन्होंने अपनी माँ की लिखा:—

"त्यारी माँ, तुम उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हो जब मैं एम० ए० पास कर के तुन्हें निर्धनता से उबार लूँगा। पर मैंने सुख-सम्पति की खोर अपनी पीठ कर ली है और यह निरुचय किया है कि मैं अपना सम्पूर्ण जीवन देश की सेवा में लगाऊँ।"

शास्त्री जी की यह नई पाठशाला बुद्धवार पेठ के मोरोबा दादा फड़नवीस के अगले भाग में स्थापित हुई। इस पाठशाला का नाम 'न्यू इ'गिलश स्कूल' रक्खा गया। इस में अभेज़ी दाई स्कूल की सातवीं कच्चा तक ही रक्खो गयी थी। तीन ही महोने में पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या ४०० हो गई थी। उसी वर्ष स्कूल बन्द होते समय शास्त्री जी ने लिखित भाषण देते हुए कहा था:—

"इमारे स्कूल में किसी की बेंत या छड़ी नाम की भी न दिखाई देगी। और न किसी विद्यार्थी की श्रोर से स्कूल का नियम भंग होने पर उसे समा ही किया जायेगा।"

शिचा-समिति के समापति डा॰ इन्टर ने न्यू इंगिलिश स्कूस

में कहा—"पूरे भारतवर्ष में अभी मैंने कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जिस की तुलना इस स्कूल से की जा सके। यह स्कूल""" केवल इस देश के सरकारी स्कूलों से ही तुलना करने में सफल न होगा वरन विदेशी स्कूलों की तुलना में ऊँचा रहेगा।"

सन् १८८१ में आर्थभूषण प्रेस की स्थापना हुई तथा 'केसरी भौर भराठा' नामक दो साप्ताहिक पत्र आरंभ हुए। इससे शास्त्री जी का कुछ समय उवर भी लगने लगा।

१७ मार्च सन् १८८२ को शास्त्री जी का अचानक ही स्वर्गवास हो गया। इससे तिलक को घक्का लगा।

तिलक की अध्यापन विधि शास्त्री जी से बहुत भिनन थी। वह अपनी कचा में बाहर की वार्त विद्यार्थियों से नहीं वरते थे। मुख्य विषय को पढ़ाने में ही लगे रहते थे। तिलक विद्यार्थियों से विनोद भी नहीं करते थे। गणित जैसे कठिन विचय को पढ़ाते समय भी तिलक काले ठलते की अगर न जाते थे। वह बड़े बड़े परनों को मौस्कि ही हल कर लेते थे। आगरकर की शिक्षा पद्धति इस के ठीक विपरीत थी। उसमें तिलक का हलापन न था। वे अपने विषय को हँसने खेलते पढ़ा देते थे।

न्यू इंगिलिश स्कूल की स्थापना के पाँच वर्ष परचात हैकन एज्यूकेशन सोसायटी का फर्युंसन कालेज स्थापित हुआ। इसके स्थापित होते ही कालेज की ख्याति बद्ध गई और स्कूल का नाम पीछे रह गया। इस लिए इस स्कूल का स्वतंत्र इतिहास आरंभ के पाँच वर्षों में ही मिलता है, उसके बाद नहीं।

किसरी' श्रोर 'मराठा' का जनम कैसे हुआ ? इनके जनम का इतिहास भी न्यू इ'गिलिश स्कूल के इतिहास से मिलता हुआ था। बामनराव आपटे के घर सब साथियों का श्राद्ध-तिथि का भोजन था। तिलक, आगरकर आदि सभी आये थे। उसी रात को बहुत समय तक बाद-विवाद होने के पश्चात 'केसरी' और 'मराठा' नामक पत्र जनवरी १८८१ से निकालने का निश्चय हुआ।

नामजोशी जिस प्रेस में अपना 'किरए।' नामक पत्र छपवाते थे वह केशव बल्लाल साठे के यहाँ गिरवी पड़ा था। मिल्रों ने इनसे बातचीत की। बात पक्की हुई। थोड़ा थोड़ा रुपया देने की शर्त मान ली गई। साठे ने मिल्र-मेडली के हस्ताक्षर ले लिए। फिर क्या था, साथियों का जोश देखने लायक था। उन्होंने एक रात में ही प्रेस का सब सामान मोरोबादादा के बाड़े में पहुँचा दिया। इसी घटना को लहय करके लोकमान्य तिलक कभी कभी मौज में आकर अभिमान पूर्वक कहा करते थे:—"मैंने स्वयं अपने इन कंघों पर आर्यभूषण प्रेस के टाइप की पेटियाँ उठा उठा कर ढोई हैं।"

हत प्रकार मीरावादादा के बाड़े में प्रेस और स्कूल दोनों आगये। इसका नाम 'आर्य भूषण प्रेस' रक्ला गया। केसरी का उद्देशपत्र प्रकाशित हुन्ना जिस पर चिपलूनकर, तिलक आगरकर, आपटे, नामजोशी तथा डा० गर्दे इन छः व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे।

प्रथम वर्ष के केसरी में शास्त्री, तिलक और आगरकर तीनों के लेख प्रकाशित हुए हैं। तिलक धर्मशास्त्र राजनीति और कानून संबन्धी लेख लिखते थे। आगरकर के विषय थे — इतिहास, अर्थशास्त्र और सामाजिक सुधार।

केसरो का प्रचार अधिक था, पर उसका मूल्य कम होते से भाय-ज्यय बराबर हो जाता था।

मराठा पत्र का मथम श्रंक २ जनवरी १८८१ को प्रकाशित हुआ। मराठा के उद्देश पत्र पर चिपल्नकर, गर्दे, आपटे, तिलक, आगरकर और नामजोशों के हस्ताक्षर थे।

डैक्कन स्टार नामजोशी का अंग्रेज़ी का निजी पत्र था। अतएव नामजोशी के आ जाने से मराठा को एक अनुभवी स'पाइक का साथ मिल गया।

मराठा ने केसरी से दो दिन पूर्व जन्म धारण किया था।

मराठा अंग्रेज़ी में था और केसरी मराठी में। मराठा का

दृष्टिकीण अधिक न्यापक और विशाल था कारण मराठा के

संपादक के सामने सम्पूर्ण मारतवर्ष एवं इंग्लैंड तक का पाठक

समाज था। इसिलिए मराठा के लेख केसरी से अधिकशीद,
जोशीले एवं राष्ट्रीयक्षा लिए दूए विद्वत्तापूर्ण थे। पर महाराष्ट्रियी

की केसरी में तिलक के लेख जितने पसंद थे, उतने मराठा के

नहीं। मराठा संपादक ने अपने आरंभिक लेख में लिखा था :--

"पत्र का नाम मराठा होने पर भी इसकी दृष्टि संकुचित श्रीर कार्य सेत्र केवल शन्तीय स्वरूप का न होगा।"



## पहला राजनैतिक कैंदी

महाराष्ट्र में शान्तिपूर्ण राजनैतिक आन्दोलन में जेल जाने का सम्मान और वह भी इतनी कम आयु में पहले पहल तिलक को ही प्राप्त हुआ था। सन् १८५२ में उन्हें ४ महीने की सादी कैंद की सज़ा मिली।

न्यू इंग्लिश स्कूल की समिति की ओर से यह पत्र प्रकाशित किये जाने पर जनता ने समक लिया था कि यह लोग कोरे अध्यापक नहीं हैं, वरन् देश और समाज पर अभिमान रखने बाले उद्योग शील आन्दोलन कर्त्ता भी होंगे।

पहले वर्ष से ही केसरी में कोल्हापुर के राज्य कारोबार से संबंध रखने वाले लेख निकलने लगे और अगले वर्ष इन्हीं लेखों पर अभियोग चल पड़ा। कितु केसरी ने सबसे पहले इसी राज्य का प्रश्न हाथ में न लिया था, बल्कि वह इस से पहले बढ़ीदा राज्य की चर्चा भी कर चुका था। पर कोल्हा-पुर की दशा बड़ीदा से भी अधिक बुरी हो रही थी। बहाँ के

राष्ट्र निर्माता तिलक

महाराज शिवाजीराव के पागल हो जाने की शंका ने लोगों की बहुत दुखी बना दिया था। महाराज को पागल बनाने में बहाँ

के दीवान पर लोगों की शंका थी।

केसरी श्रीर मराठा के घ्येय को देख कर, उनके साहस को देखकर कोल्हापुर राज्य-पद्मपाती लोगों में उत्तेजना बढ़ना स्वामाविक था। इसी कारण उन्होंने सम्पादकों के पास वहाँ की सब बातें खुलासा तौर पर लिखना शुरू किया।

११ अक्टूबर १८८१ के केसरी में तिलक ने यह शब्द लिखे:—''कोल्हापुर के छत्रपति महाराज की इस समय यह एशा

हो रही है कि जिसे सुनकर पाषाण-हृदय भी द्रवित हो उठेगा। क्या महाराज का प्राणान्त हो कर उनकी लाश हाथ में श्राने पर इमारे लाट साहब की निद्रा भंग होगी ? यदि किसी भी कारण से महाराज की जान को जोखम पहुँची तो उसका

सारा कलंक महारानी विक्टोरिया और उसके प्रतिनिधि वायसराय के सिर लगे विना न रहेगा।" यह शब्द सन् १८८१ में तिलक ने कहे थे जबकि हमारी

कांग्रेस का जन्म इसके ४ वर्ष बाद सन् १८८४ में हुआ। इस

से स्पष्ट है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के पहले तिलक के हृदय में इन राष्ट्रीय विचारों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तिलक लोकमत को इस खोर लींचना चाहते थे। धातएव

२४ नवम्बर १८८१ को वृद्ध पेंशनर गोपालराव हरी देशमुख की अध्यक्षता में एक समा हुई। मुख्य भाषण कोल्द्वापुर के नेता नाना

साइव भिड़े वकील का हुआ। २६ नवम्बर १८८१ के केसरी ने इस सभा का वर्णन तथा अपनी आलोचना प्रकाशित की।

६ दिसम्बर १८८१ के केसरी में महाराज को आंशिक रूप में बुद्धि भ्रष्ट होना स्वीकार किया था। इस श्रङ्क में केसरी लिखता है:—

'कील्हापुर के संबंध में जो कागज़ पत्र हमारे देखते में आये हैं उन पर से रावबहादुर माधवराव बर्वे के राज्ञसी अन्तः करण का हमें पूरा पूरा पता लग गया है। आज ही उनकी वे काली करत्तें प्रकाश में नहीं लाई जा सकतीं, अतएष इम विवश हैं। किन्तु वे इतनी घोर एवं घृणित हैं कि जिन्हें सुनकर सहदय पुरुष का अन्तः करण फट जायगा यही नहीं वरन आकाश-पाताल एक हो जायेंगे।

दूसरी श्रोर एँ ग्लो इंडियन पत्र इतने ही जोर से दूसरी बात कहते थे कि पूना के लोग शोर मचा कर यों ही रूपया एकत्रित कर रहें हैं। दीवान बर्वे विल्कुल निस्वार्थी श्रोर निदीष हैं।

नाना भिड़े के लाये हुए कुत्रिम पत्र इस से पहले ही 'ज्ञान प्रकाश' में प्रकाशित हो गये ये ख्रोर नर्जे भी कोल्हापुर छोड़ कर पूना चले ख्राये। के छरी ने १७ जनवरी सन् १८८२ के खंक में 'ज्ञान प्रकाश' से वह पत्र उद्धृत करके प्रकाशित कर दिया।

बर्वे इस श्रयसर की तलाश में ही था। उसने सरकार से श्रमियोग चलाने की श्राज्ञा मांगी। सरकार ने श्राज्ञा दे दी। मि॰ वेत्र के सामने मकरवरी सन् १ममन को बुधवार के दिन मामले की जांच हुई । बादी की ऋोर से क्लीवलैंड तथ लिटल सोलिसिटर थे। इधर प्रतिवादी के बैरिस्टर सम् कीरोजशाह मेहता थे।

तिलक और श्रागरकर पर ही मामला चलाया जान। कानून से उचित था। पत्र श्रादि छापने या न छापने का निर्णिय मुख्यतः तिलक की सलाह से हुआ था।

मार्च सन् १८८२ को मि० देव के सामने तिलक ने कहा—
"नाना भिड़े ने वे पत्र मुमे दिखाकर यह बतलाया कि वे उन्हें
बामनराव रानडे से प्राप्त हुए हैं। इस से श्रधिक न तो उन्होंने
कुछ और कहा और न मैंने ही कुछ पृछा। वामनराव रानडे
से मेरा मामृजी परिवय है। मैंने उनसे जब इन पत्रों के
प्राप्त होने के विषय में पृछ-ताछ की तो उन्होंने बतलाया कि
वे उन्हें राज्य के प्राइवेट विभाग से मिले हैं। इसके बाद
जब मैंने उन से पत्र देने वाले का नाम पृछा तो उन्होंने यह
कहा कि यह एक बिश्वस्त मनुष्य ने लाकर दिये हैं और उस
का नाम समय आने पर प्रकट किया जायगा। किन्तु वह समय
आज तक नहीं आया। मुक्ते आज तक उस आदमी का नाम
नहीं मालूम हुआ।"

यह तो हुआ तिलक का कथन। अब नाना मिड़े का प्रलाप धुनिये। उन्होंने मि० बेव के सामने कहा—''वे पत्र सुमे 'शान प्रकाश' के स्वामी वामन गोविंद रानडे ने पूना में दिये। उन्हें लेकर मैंने वहाँ के बड़े अधिकारियों को दिखाया। '''' मै तिलक के घर श्रनेक बार गया। जब तिलक ने पूछा कि यह पत्र मैंने कहाँ से प्राप्त किए तो मैंने कहा कि एक भले श्रादमी के पास से। किन्तु इसके बाद तिलक ने सुमसे यह नहीं पूछा कि वामनराव के पाम वे कहाँ से आये।"

श्रीतम वाक्य से स्पष्ट होगा कि कचहरियों में घटनाएँ किस तरह तोड़ी-मरोड़ी जाती हैं, सत्य का कितना विकृत रूप कर दिया जाता है।

१३ जुलाई १८८२ को वामनराव रानडे पर अभियोग चलने पर रोगुण सीकर ने गवाही देते हुए कहा —

''वह कोल्हापुर का रहने वाला न था, पर कोल्हापुर आया

जाया करता था। २७ नवस्वर १८८१ को वह अपने किसी कार्य से अपने मित्र और संबंधी रामाभाऊ ऐनापुरकर के घर गया। उस दिन वह अपने घर पर नथा। मैंने उसकी बहन से पत्र जिल्लों के लिये उस का लिखने का बस्ता मंगाया। उसी

बस्ते में कोरा कागज़ दूँदते हुए १०-१४ पत्रों का एक बंडल इसके हाथ लगा । खोलने पर पता लगा कि उसमें बर्वें कें अपनेक पत्र हैं, जिनमें उसके हस्ताक्षर भी हैं। उनमें कोल्हापुर

के महाराज से संबन्धित रखने वाली वार्ते थीं अतएव उन्हें बह चुपचाप जेब में रखकर वहाँ से चल दिया। इसके बाद दूसरे दिन जब उसकी मेंट वामनराव रानडे से हुई हो उस

ने कुछ पत्र लाकर उन्हें विये। ""ये पत्र यथार्थ में सासगी विभाग से प्राप्त हुए थे क्योंकि राममाऊ ऐनापुरकर बर्वे के गुप्त विभाग का विश्वास पात्र नौकर था। बर्वे के गुप्तचर या विश्वस्त नौकर के नाते पागल महाराज के अपर ऐनापुरकर ही दिन रात नियुक्त रहता था।"

ऊपर की गवाही से सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तिलक इन पत्रों को पहले परख चुके थे। वह कानून के कमज़ोर खिलाड़ी न थे। उन्होंने यह पत्र श्रपने मित्र गोपालराव फाटक सब जज और स्वर्थ रायवहादुर रानडे को भी दिखा दिये थे। इत लोगों ने भी इन पत्रों की सत्यता का समर्थन किया था। अभियोग चलते पर रानडे से कहा गया कि वे अपनी जानकारी की बार्ने शपथपूर्वक प्रकट करें। किन्तु रानडे ने ऐता करता स्त्रीकार न किया। क्यों नहीं १ यह भारतवर्ष है। यहाँ सन्चे गवाह आगे आने में डरते हैं और भूठे गवाह पीके हटने को तैयार नहीं होते। मेरे एक जज मित्र कहा करते हैं कि भारतवर्ष में सत्य और सत्य के बीच में श्रम्तर निकालने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। वास्तविक घटना क्या थी—यह लोग बताते नहीं हैं, ढुँढ़नी पड़ती है। निर्णय करने में जितना समय मिलना चाहिये उतना मिल नहीं पाता । अब देश के कर्णधार कानून को संशोधित करते की चेष्टा कर रहें हैं।

इ जुलाई १८८२ को मिड़े के मामले का निर्णय सुना दिया गया। उसी रात बम्बई में तिलक-आगरकर के निवास स्थान पर सलाह के लिये सभी साथी बैठे। तिलक और आगरकर क्रमा मांगने को तैयार न थे।

तिलक के पास वे पत्र थे, अतएव उन्हें कोई चिन्ता न थी। वह पत्र मिथ्या सिद्ध होने पर लोग उन्हें वापस मांग रहे थे। कोल्हापुर के रिटायर्ड जज बलवन्तराव जोशी जहाँ एक भोर तिलक के मित्र थे तो दूसरी श्रोर सरदार महाशय के भी थे। रायवहादुर जोशी ने इन पत्रों को वापस कर देने पर ज़ोर हाला । तिलक पत्र देने को तैयार न थे। रात भर विवाद होने पर तिलक उन पत्रों को पेश न करने पर सहमत हुए। जोशी जी के सामने तिलक ने वेपत्र अपने हाथों जला दिये। जोशी जी के ऋरीर जोर डालने पर वर्वे से समा मांगने की सलाह पर अन्त में तिलक सहमत हो गये। दूसरे दिन जुलाई १८८२ को तिलक और आगरकर ने चमा याचना के पत्र पर हस्ताचर किए ऋौर वह वर्वे के पास भेज दिया गया। श्रमियोग के आरंम होते ही तिलक की मांगी हुई समा ब्यर्थ सिद्ध हुई। **बर्वे के वैरिस्टर ने आरंभ** में ही उस जमा का उल्लेख करते हुए कहा—'सारा मामला सिद्ध होते देख कर आरोपी को यह चमा याचना की बात सूमी है।

१७ जुलाई १८८२ को जूरो ने निर्णय सुना दिया। तिलक आगरकर और बरवले प्रत्येक को चार चार महीने की सादी कैंद और भिड़े तथा रानडे को दो वर्ष की सादी कैंद और एक हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। दूसरे दिन १८ जुलाई १८८२ को केसरी ने इस मुकदने पर एक वाक्य द्वारा जो श्रालोचना की थी उस में सब कुछ निहित था 'इस मामले में जो निर्णय हुच्या उसका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता।"

इस वाक्य में क्रोध फुफकार रहा था, पीड़ा व्यथित हो रही थी और न्याय अपना जी मसोस रहा था।

तिलक श्रीर श्रागरकर निर्णय सुना देने के बाद उसी दिन संध्या को डोंगरी जेल भेज दिये गये। यद्यपि सजा चार महीने की थी कितु उनके अच्छे व्यवहार के कारण १६ दिन की कमी करके १०१ दिन में यह छोड़ दिये गये। जेल में दोनों को कई दिन भूखों मरना पड़ा । १०१ दिन में तिलक का २४ पौड श्रीर श्रागरकर का १६ पौंड शरीर कम हो गया। पहले दिन जो भोजन इनके सामने रक्खा गया उसके दो तीन कीर खाते ही कै हो गई । आगरकर से आप बीती सुनिए। वह अपनो पुस्तक में लिखते हैं:—

''जेल में जाने का तो हमें कभी दुख न हुआ, कितु वहाँ का अन्न हमारे सामने आते ही चित्त उद्घिग्न हो उठता था। तेरह फुट की चौरस कोठरी में दिन रात रहना और प्याज रोटी खाना, अन्न में भिर्च श्रौर लहसन की भरमार, श्रोढ़ने श्रौर विछाने के कम्बल में मच्छर और डाँस का दौर दौरा और दीवार की संधियों में खटमल की प्रवलता थी ''''।''

तिलक आगरकर को जुर्मीने पर न छोड़कर उन्हें कैंद की सजा देने के कारण लोकमत एकदम असन्तीपमय हो उठा

त्र्यनेकानेक सवाएं की गईं। मि० वर्डस्वर्थ, माननीय मांडलिक त्र्यादि प्रतिष्ठत व्यक्तियों ने सर जेम्स कग्युंसन के पास एक पत्र भी भेजा कि तिज क त्र्योर त्र्यागरकर की सज़ा रह कर दी जाय। पर इसका कुछ भी फल न हुआ। फिर भी लोगों ने अपना सच्चा लोकमत शकट करने के लिए इन दोनों के कारावास से छूटने पर इनका सार्वजनिक सम्मान किया।

र६ अक्टूबर १८८२ को प्रातःकाल तिलक और आगरकर होंगरों जेल से छोड़ दिये गये। उस समय उनके स्वागत के लिये दो हज़ार मनुष्य उपस्थित थे। एक २६ वर्ष के युवक के सम्मान में जहाँ दो हज़ार मनुष्य जय जयकार के नारे लगा रहे हों, उस युवक की उत्तेजना को कितनी स्फूर्ति मिली हं गी। जेल में २४ पोंड वजन खोकर भी उसकी महत्त्वा-कांचा कितनी बलवती हो गई होगी। इन दो हज़ार मनुष्यों के खिले हुए चेहरे देखकर उस के हीसले आकाश को छूने के लिये हाथ उठा रहे होंगे। कीन जानता है कि उसका हृदय कह रहा था कि आज जब कोल्हापुर के दीवान की कलई प्रतोलने की मैंन चेष्टा की तो हज़ारों मनुष्य मेरे साथ हैं; कल जब बिटिश साम्राज्यवाद के काले कारनामों की कलई खोलने का मैं प्रयास कह गा तो लाखों देशवासी मेरे साथ होंगे। उसके विचारों को पैर रखने को जमीन मिल गई।

तिलक श्रीर श्रागरकर को गाड़ी में बैठाया गया। धूमधाम से वह जुलूस में लाये गये। मीड़ इटाये न हटती थी। बम्ब से पूना जाते समय सबको स्टेशन पर हैक्कन कालेज के लोगों ने अनका स्वागत किया। पूना स्टेशन पर तो इस मोड़ का कुछ पार ही न था। ऐसा लगता था मानो वहाँ के नगरनिवासी अपनी अनगिनती संख्या की बाढ़ में, जज के किये हुए मुर्दें-कैसले को, अपने उँचे स्वर के थऐड़ों की मार से डुबा देंगे। इन लोगों को जज के मुर्दे कैसले में एक वृ आरही थी।

सबेरे हरीराव जी विपल्लकर के बंगले पर और संध्या की मोरोबादादा के बाड़े में सार्वजनिक समा करके जनता ने उस न्याय के प्रति अपना निहित कोध, और तिलक तथा आगरकर के प्रति अपनी उमड़ती श्रद्धा प्रकट की। तिलक का यह सम्मात देखकर, यह अपार जन-समृह देखकर, कानून मी डर कर फर्युं सन साहब के घर में जा छिपा। उस समय तिलक ने कानून की विवशता देखी। उस समय तिलक ने जनता की अनंत शिक्ष देखी। उन्हें इन दोनों से प्रेरणा मिली।

२१ जनवरी १८८४ के केसरी में आगरकर लिखते हैं — "२४ दिसम्बर की यह काल रात्रि, और अहमदनगर के किले में करवीर महाराज का कारावास, पास में किसी आत्मीय स्वजन के नहींने से निराशायुक मूर्वितावस्था में पड़े हुए महाराज का संताप और पीन जैसे उद्गड एवं हुट्टे कहें सोलजर के साथ उनकी सारपीट, यह सब ट्रूंच आँखों के आगे आते ही चित्त आज भी उद्भिन हो उठता है।"

महाराज की मृत्यु कैसे हुई, इसे या तो केवल महाराज

ज्ञानते हैं या श्रह्मदनगर किले की मूक दीवारें। हमारे देश में श्रमी एक ऐसे इतिहासकार या कलाकार को जन्म लेना है जो श्रह्मदनगर किले की इन मूक दीवारों से प्रेरणा पाकरं महाराज की श्रात्मा में प्रवेश कर, २४ दिसम्बर की काली-रात को जो घृणित हत्या हुई, उस पर से श्रमें जों का हाला हुआ यह काला. पर्दा हटायेगा। श्राज हमारे पास उस हत्या के सबूत नहीं हैं, पर किले की उन दीवारों से ही कभी न कभी हमें यह सबूत मी मिलेगा। जब पत्थर पसीजता है तो क्या कुछ नहीं हो जाता। किसी हत्या पर राख डालना खेल नहीं है, चाहे राख डालने वाला श्रमें ज क्यों न हो, स्वयं श्रीत क्यों न हो।

कोल्हापुर के मामले से इस पहले राजनैतिक कैंदी को जो लोकलहानुभूति और लोकप्रियता मिली उसने ममतामयी माता की तरह आजीवन तिलक को अपने प्रेम से मुक न होने दिया। प्रत्येक संकट में तिलक को सकारण और अकारण होनों ही प्रकार के मित्रों का अभाव प्रतीत न हुआ। कोल्हापुर के मामले तक तिलक के सार्वजनिक जीवन का केवल डेढ़ ही वर्ष बीता था, किन्तु इतने ही समय से उनके लिये बिना किसी विशेष प्रयत्न के जमानतदार मिल गये। भवानी पेठ में उल्लेख नामक एक गुड़ के बड़े व्यापारी ने तिलक से बिना परिचय होते हुए भी पाँच हजार रुपये की थेली जमानत के रूप में कोई में रख दी।

यागरकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं:-

"कोल्डापर प्रकरण के विषय में नाना प्रकार के तर्क-वितर्क हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि वम्बई में न चल कर यह अभियोग पना में चलाया जाता तो इस का परिएाम कुछ श्रीर ही होता। कुछ लोगों का कहना है कि इस श्रमियोग में पंचलोग यदि सभी भारतीय या आवे से अधिक भारतीय होते तो श्ववश्य ही उन्होंने पत्र सम्पादकों को निदीप सिद्ध कर दिया होता। "" हमारा तो कथन केवल यही था कि मामला एक बार न्यायालय के सामने पेश हो जाय, श्रीर वह सब के सामने अकंट हो गया। इसके बाद पेचीं को जो ठीक जान पड़ा उसी को सर्व-मान्य समफना चाहिये! "" महामना मुक्रात पर लगाये हुए अपराध की जांच करने बाले इस-पांच ही पंच न थे, बल्कि एथेन्म की प्रजा , राज्य की जनता ही उन्हें दीषी ठहरा चुकी थी खीर इसी लिये उन्हें विष-पान करना पड़ा। किन्तु कालान्तर में जाकर "" 'यह साना जाने लगा कि उन का निर्णय करने वाले पांच-झः सौ मनुष्यों के हाथ से सरासर भूल हुई।

"वास्तविक बात यह है कि कोई सा भी पक्ष जब तक सत्ताहड़ रहता है तब तक उसकी भूल दिखाने की सामध्यें कोई प्रकट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने में दंडित होने की संमाचना रहती है। "" शासन का सामना करने वाले को अपना सिर हाथों में लेकर आगे बढ़ना चाहिये। " प्राणों की परवाह न करने हुए, संसार के कल्याणार्थ ऐसे कार्यों में अपनी प्रतिष्ठा सममने वाले गेलिलिओ, क्रानमर अथवा रामशास्त्री जैसे विचित्र प्राणी भी देखने में कहीं कहीं आते हैं, किन्तु व्यवहार दत्त मनुष्य ऐसों का अनुकरण कभी नहीं करता। " सरकार का अर्थ है सत्ताधारियों का समुच्चय।"

यह थे इन युवकों के विचार जो अपनी आयु से, अपने समय से बहुत आगे थे। उन की कच्ची अवस्था ने इन विचारों के बोक्त को सम्हाल लिया, उठा लिया और वह जीवन की राहु पर इन विचारों को लेकर चल पड़े। पर समय तिलक के साथ कदम न मिला सका। आज जब सन् १६४४ में विश्वविद्यालय की शिजा का माध्यम हिन्दी में कर देने पर कितने ही प्रान्त सिर उठा रहें हैं, तो उस समय सन् १८८२ में यह विचार किसी के हृदय में कैसे घर कर सकते थे? तिलक अपने समय से ४०-६० वर्ष आगे थे।

इस प्रकार अरिवन्द के शब्दों में तिलक के जीवन का पहला भाग समाप्त हुआ। इस समय वह अपने मिक्तिक के विकास मे, महाराष्ट्र के विकास में लगे रहे। उन्होंने अपने स्कूल द्वारा, केसरी और मराठा द्वारा लोगों को नई परिस्थित के लिये तैयार किया। ज़मीन बन चुकी थी, बीज बिखर चुके थे।



# फ़र्यु सन कालेज द्वारा राष्ट्रीय जड़ें जमाना

२४ अकटूबर १८८४ को गर्ने के बाड़े में पूना के प्रधान अधान व्यक्तियों की सभा हुई। यह प्रस्ताव हुआ कि धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसके लिये प्रतिष्ठित पुरुषों की समिति बनानी चाहिये। इस प्रकार की समिति के लिये सदस्य चुनने का प्रस्ताव तिलक ने उपस्थित किया।

डा॰ माँडरकर ने तीसरा प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा:—
"सात स्वार्थ-त्यागी एवं उदार सुशिचित युवाओं ने अपने
ही भरोसे स्कूल चलाकर उसे प्रसिद्ध कर दिया है।"

विशेषतः तिलक के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा—

"उन सप्त ऋषियों में एक कर्स्ट क्लास एल-एल॰ बी॰ भी है। यदि यह युवक इस प्राइवेट शिक्षा के फेर में न पड़कर अपने हित के विचार से सरकारी नौकरी कर लेता तो अब तक रावसाइब बन कर आनन्द से अपना जीवन विता सकता था।"

आरम्भिक सात सदस्यों में तिलक, आगरकर, नामजोशी, आप्टे, केलकर, गोले और धारप थे। २ जनवरी १८८४ को कर्ययुसन कालेज का उद्घाटन हुआ। ४ मार्च १८८४ को कालेज की नई इमारत की नींच रक्सी गई।

उस समय ऐसे लोगों की कमी न थी जो सार्वजनिक कार्य

भी सरकार को खुश रखने के लिये करते थे। डैक्कन कालेज की नींव डालने वाले भी कुछ ऐसे ही सरकारी पिट्टू थे। सर जमरोद जो जीजी भाई ने कहा—

"मेरे बापदादों ने डैक्कन कालिज की इमारतों के लिये लाखों रुपये इसी लिये दिए थे कि यह संस्था सरकार के हाथ में रहे। यदि सरकार ने उसे भारतीयों के हाथ सींप दिया तो वह मृतदाताओं के साथ विश्वासधात करेगी।"

इन विचारों में सार्वजनिक कार्य करने की क्षमता कितनी सिकुड़ गई थी। इन विचारों को देखकर यदि राष्ट्रीयता कांप उसी हो तो आक्चर्य ही क्या १

उठी हो तो आठचर्य ही क्या ? अन्त में यह आज्ञा हुई कि डैक्कन कालेज के लिये एक बोर्ड बनाया जाय और उसमें सोसायटी के ४-६ और सरकार

के तीन प्रतिनिधि रहें। इस पर सोसायटी ने सरकार से कह दिया कि यांद हम लोगों पर पूर्ण विश्वास हो तो सारा

कालेज हमें सौंपकर प्रांट दी जाय नहीं तो हमें कालेज की आवश्यकता नहीं है। इस पर केसरी ने आलोचना की थी—''डैंक्कन कालेज न भी मिला तो परवाह नहीं, परन्तु

उस से टक्कर लेने के लिए पूना में फर्ग्यु सन कालेज इर दशा नें खड़ा रहेगा।"

केसरी ने ठीक ही कहा था। क्रम्युं सन कालेज द्वारा राष्ट्रीय जर्दें जम चुकी थीं। राष्ट्र निर्माता तिसक

#### वही पुरानी कहानी—आपस की फूट

तिलक और आगरकर जब न्यू इंग्लिश स्कूल में आये तभी से जन में परस्पर सामाजिक विषयों पर मतभेद आंरभ हो गया या। सन् १८८४ से न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्य-कर्ताओं में सामाजिक मतभेद के भगड़े आंरम हो गये।

सन् १८८४ के केसरी को देखने से स्पष्ट होता है कि अब उस में सामाजिक विषयों का स्थान, राजनैतिक और औदो-गिक लेखों ने ले लिया था।

इस से स्पष्ट है कि उस समय आगरकर का पन्न पीछे रह गया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय तिलक पन्न का प्रभुत्व केसरी पर छा गया था।

न्यू इंग्लिश स्कूल के अध्यापकों ने जनता में नये विचार तो फैलाये, पर इस नई चेतना से लोग छुळ अम में पड़ गये।

वह यह निश्चित न कर पाये कि क्या करें। कुछ सामाजिक सुधार की श्रोर भुके तो कुछ राजनैतिक की श्रोर। स्वयं तिलक के साथियों में एक श्रानिश्चितता सी दोख पड़ रही थी। तिलक

के कुछ साथी अपने हृदय को टटोल रहे थे तो कुछ जनता की नब्ज पढ़ने की चेष्टा कर रहे थे।

सन् १८६% में जब तिलक ने पूना में यह विवाद उपस्थित किया कि राष्ट्रीय महासमा के मंडप में सामाजिक परिषद न होने दिया जाय, तो इसे हम इस भेद भाव की पराकाष्टा कह सकते हैं ४ सितम्बर १८८६ को बम्बई के माधव बाग में एक विराट सभा हुई जिसमें हिन्दू रीति-रिवाज में सुधार करने के लिये सरकार के इस्तचेप के विरोध में आवाज उठाई गई। इस एक सभा से सरकार को विश्वास हो गया कि सामाजिक और धार्मिक विषयों में इसचेप करना लोगों को एक दम असहा हो जाता है।

इसी बीच दादाजी विरुद्ध रखमाबाई का प्रसिद्ध श्रमियोग चला। इस में केंसरी के बहुमत ने दादा जी का पक्त प्रहण किया और आगरकर ने रखमाबाई का।

किस्सा यह था—रखमाबाई दादाजी की पत्नी थी। दादाजी को ज्ञयरोग हो गया! रखमाबाई विशेष पढ़ी लिखी न थी किन्तु 'श्रार्य महिला समाज' के मन्त्री हो जाने के कारण उस की श्रम्सली योग्यता से कहीं श्रधिक उसकी ख्याति हो गई। जब दादाजी ने रखमाबाई को घर चलने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया। इस पर दादाजी ने श्रपनी स्त्रो को श्रधिकार में दिलवाने के लिये १२ मार्च १८८४ को हाईकोर्ट में श्रावेदन पत्र दिया। न्यायमूर्ति पिन्हें ने रखमाबाई के पन्न में निण्य किया। २१ सितम्बर १८८४ को दादाजी ने श्रमील की जिसमें वे जीत गये।

तिलक ने यह प्रतिपादन किया कि स्मृति प्रन्थों में स्त्रियों का रक्षण करने के विषय में जो उल्लेख है उसका यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक उदर पोषण करे अथवा कैसी भी हो तो भी पुरुष आदि संबंधियों को निर्वाह के लिये इख न कुछ देना ही चाहिये।स्त्री शिशा पर आगरकर का अलग सत था, तिलक का अलग और आपटे का उस से भी अलग।

रथ श्रक्ट्बर के केसरी में पाँच पिक्तयों की एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी इस प्रकार प्रकाशित हुई :—"श्रात से श्रीयुत बालगंगाधर तिलक बी॰ ए०, एल-एल० बी० केसरी के प्रकाशक नियुक्त हुए हैं।"

तिलक के प्रकाशक नियुक्त होने पर आगरकर धीरे धीरे केसरी से अपने ६-७ वर्ष पुराने सम्बन्ध विच्छेद करने लगे। एक वर्ष के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोलले की सहायता से 'सुधारक' नामक एक साप्ताहिक निकाला। आरंभ से सुधार पर जोर देने वाले ने सुधारक निकालकर अपनी इच्छा की पूर्ति की। तिलक सदा यह कहते रहे कि नथा पत्र प्रकाशित कर आगरकर आन्तरिक कलह को प्रकट रूप देने का प्रयत्न न करें। यदि वे वाहें तो अपने नाम से केसरी में लेख लिख सकते हैं।

बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। केसरी से अलग होते ही आगरकर ने केसरी पर ही अपने लेखों की तलवार उठाई। वही आगरकर जिसने केसरी को अपने हाथों से बड़ा किया था आज उसका गला घोंटने को तैयार था। वही आगरकर जिसने तिलक का साथ डोगंरी जेल में भी न छोड़ा था आज उन की निन्दा करने को तैयार था। कहानी बड़ी पुरानी थी—आपस की फूट। एक समय था इस कहानी ने पूण्योराज और जयचन्द को अपना पात्र बनाया था, आज वही कहानी तिलक और आगरकर

को अपना पात्र बना रही थी। जहर भी तरह तरह के होते हैं। इनमें फूट का जहर सब से अधिक विकराज होता है। यह जिस ज़मीन पर गिर जाता है उस के दुकड़े हो जाते हैं।

श्रव केसरी को ज्ञात-प्रकाश, पृता-वैभव श्रीर सुधारक से टक्कर लेनी पड़ी। केसरी श्रव लगभग तिलक के हाथों में जा चुका था।

तिलक और आगरकर जितना एक दूसरे से विवाद करते थे उतने उनके विचार एक दूसरे से दूर होते जाते थे जैसे पहाड़ी नहीं जितना मैदान की ओर बढ़ती है उसके दोनों कितारे एक दूसरे से और भी अधिक दूर हो जाते हैं। केसरी और सुधारक उन के सतभेद के जलते हुए उदाहरण हैं। पर उन की एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता इस मतभेद की आग में न जल पाई थी। आगरकर की मृत्यु पर तिलक का हृदय रो पड़ा। बरबस उनकी कलम बहते हुए आँसुओं की बढ़नी बाढ़ में बह चली। संसार के सामने आगरकर पर मृत्यु लेख इस प्रकार आया:—

'मृत्यु के उप स्वरूप के सम्मुख छोटे बड़े मतभेद एकदम विलीन हो गये और पुरानी स्मृति के नाजा होने से बुद्धि एवं लेखनी गड़बढ़ाने लगी। आगरकर ने मूलतः निर्धन परिस्थिति में उत्पन्न होने पर मी अपनी शिक्षा का उपयोग द्रव्यार्जन के काम में न करके उसे समाज का ऋण चुकाने में ही लगाया।''

कितना विशाल था तिलक का इदय ! कितनी महान थी उन

की जात्मा !! कितने उदार थे उनके माथ !!!

इतना ही नहीं, श्रागरकर को लेखनी की प्रशंसा करते हुए तिलक ने लिखा हैं—"देशी समाचार पत्रों को यदि इस समय किसी कारण से महत्त्व प्राप्त हुआ है तो उस का श्राधिकांश श्रेय निस्संदेह श्रागरकर की विद्वत्ता एवं मार्मिकता को है।"

अपने विपत्ती की हृदय से इतनी सराह्ना, इतनी प्रंशसा कर देना यह तिलक के ही बस की बात थी। भारतीय संस्कृति से उन्हें यह अनोखी देन मिली थी जिसे हम सिह्म्णुता के नाम से पुकारते हैं। यह सिह्म्णुता यदि हमें सहस्त्रों वर्ष पूर्व राम के चरित्र में मिलती है तो कल तक गांधी के जीवन में भी उस का स्रोत बहता हुआ दीखता है। भारतीय संस्कृति का यह स्रोत न कभी सूखा है, न सूखेगा।





# कलइ पर कलह श्रीर त्याग-पत्र

आपस के इस द्वेष से दूर रहने के लिए सन् १८८६ में तिलक ने सोसायटी से कुछ महीने की छुट्टी ली। इस छुट्टी के समाप्त हो जाने पर कुछ ही दिन बाद तिलक ने अपना त्याग पत्र भी दे दिया। पर उनके प्रतिपत्ती सोसायटी में बने रहे और तिलक को न चाहते हुए भी वहाँ से हटना पड़ा। जिस प्रकार केसरी के छोड़ने पर आगरकर की हार हुई थी उसी प्रकार आज सोसायटी छोड़ने पर तिलक की भी हार हुई।

की सूचना सोसायटी को लिख भेजी। इसके परचात् दूसरे दिन आजीवन सदस्यता का सिवस्तार त्याग पत्र भी भेज दिया। सोसायटी में तिलक के प्रतिपित्तियों की संख्या अधिक बढ़ गई थी अतस्व बहुमत के आगे सिर मुकाना या उस संस्था को छोड़ देना यह दो मार्ग ही तिलक के लिए खुले थे। तिलक ने दूसरे मार्ग को बहुण किया।

१४ श्रवटुवर १८६० को तिलक ने श्रपने संबंध-विच्छेद

तिलक एक लौह-पुरुष थे। कोई भी निर्णय करके वह पीछे नहीं हटते थे। जब उन्होंने देखा कि कलह पर कलह हो रही है तो यह त्याग पत्र दे दिया। उस के कुछ श्रंश इस प्रकार है:—

".....शाज से ११ वर्ष पूर्व हममें से कुछ लोग एकतित हुए। इसके बाद हममें से कई लोगों ने किसी एक ध्येय की

## राष्ट्र निर्माता तिक्रक

सामने रसकर परिश्रम किया, विरोध सहा घरीर अपना

उपहास भी कराया । किन्तु आशावाद को नहीं भुलाया ।
""" ऐसा होते हुए भी विवशता के कारण आज मुके
सोसायटी छोड़नी पढ़ रही है। आज कल हम में से कई
लोगों की प्रवृत्ति अपने पुराने ब्येब एवं सिद्धान्त को त्याग

देने की चोर ही बढ़ती विलाई दे रही है। " समन्यस्क थे, श्रीर ऐहिक सिद्धान्त पर किसी विशेष उद्देश के लिए एकत्रित हुए थे। साथ ही हमें यह भी जात हो चुका था कि परस्पर स्वमाब भेद होते हुए भी हम स्वार्थ त्यागकर केवल एक ही उद्देश्य की सिद्ध के लिये एकत्रित हुए हैं, अतएव कार्य तत्परता हमारे स्वभाव भेद को स्वयं भुला देगी। हाथ में लिया हुआ कार्य कठिन एवं उसके फल के प्राप्त होने में विलम्ब था। साथ ही हम लोग भी साधारण श्रेगी के थे। अतएव इस मनोमय विचार से कि मुख्य कार्य के विषय में निष्ठा एवं उत्साह दिखाने पर ही सफलता प्राप्त हो सकेगी हम लोग काम में जुट गए। श्रारम्भ में कुछ दिनों सत्र बार्ते यथानियम

काम में जुट गए। श्रारम्भ में कुछ दिनों सब बार्त यथानियम हुई। इसी लिए पास में श्रिषक द्रव्य न होते हुए भी संस्था की श्रितिका बढ़गई। उस में नैतिक बल भी श्रागया। किन्तु इसके बाद सिद्धान्त के बंधन टूटने लगे श्रीर व्यक्ति-माहात्म्य बढ़ खला। परस्पर विवाद छिड़ गये। पार्टियाँ बनं चलीं मत्सर बढ़ा श्रीर द्रिष उत्पन्न हो गया। एक दूसरे से आँ

मिलाना कठिन हो गया श्रीर स्वार्थत्याग, स्वावलंबन श्रीर सरलता का श्रापस में ही मखील उड़ाया जाने लगा। यहाँ तक कि श्रन्त में उस से श्रक्ति भी उत्पन्न होगई।

श्रारम्भ में इस बात का निरुचय हुआ था कि सोसायटी के सदस्य निर्वाह मात्र के लिए वेतन लें। यह वेतन आरम्भ में ७५ हपये रक्ला गया। किन्तु इसके बाद दिलाए कैलोशिय के वेतन पर ध्यान देते हुए वेतन सौ हपये तक बढ़ा दिया गया। यह नियम भी केवल दूसरों के लिये ही बनाया गया था। वयों कि आगरकर और मैं — हम दोनों तो चालीस हपये वेतन पर काजीवन काम करने को तैयार थे। आगरकर ने इस मत को बदल कर थोड़े ही दिनों बाद यह सिद्धान्त उपस्थित किया कि 'संस्था की साम्पतिक स्थिति के अनुसार वेतन' लिया जाय। उनकी इस विचित्रता पर मुक्ते बड़ा आरचर्य हुआ।

४ फरवरी १८८० को खुद आगरकर को अधिक वेतन की आवरयकता थी और प्रेचुएटी लेना उन्हें पसन्द न था। अतएव उन्होंने सब के वेतन समान रूप से बढ़ाये जाने की सूचना उपस्थित की। इसके मंजूर हो जाने में व्यक्तितः मेरे..... लिए भी लाभ ही था, किन्तु मैने इस सूचना का विरोध किया। मेरी बात लोगों को पसंद आगई। अतएव आगरकर ने जो बहुमत अपने पक्ष में कर रक्खा था, वह बदल गया। इस पर वे बड़े कुद्ध हुए। उन्होंने एवं गोखले ने अपना हेतु सिद्ध

## राष्ट्र निमाता विक्रक

काने के लिए नियम परसने का ही निरुषय पर किया। ऐसी ्या में मुके कारी के लिए संस्था में रहना निर्यंक प्रनीत

होने लगा। जब प्रत्येक रुखेक मुक्ते अपने मार्ग का कांटा सममने

लगा, मेरे छीटे २ दोप भी बढ़ा कर दिखाये जॉय और अंद में अध्यापक के नाते अयोग्य सिद्ध किया जाऊँ; तब ऐसी दशा में सीसायटी में पड़ा रहना मैं कैसे पसन्द करता।

"लोग यह भी कहते रहे कि मेरी स्वार्थ त्याग वृत्ति केवल डोंग है और बास्तव में इसके द्वारा में अपनी आत्मश्लाघा

एवं श्वास्म प्रतिष्ठ। सिद्ध करना चाहता हूँ।
"मैं खद ऋपने की निर्दोष नहीं सममता। मैंने खरी खरी

"मैं खुद ऋपने की निर्दोष नहीं समभता। मैंने खरी खरी सुनाकर कई व्यक्तियों का जी दुखाया है किन्तु कितनी ही बार मैंने यह भी केवल प्रतिक्रिया के ही रूप में किया है।

ऐसी अवस्था में मेरा सोसायटी में रहना और निरंतर भगड़ा मचा रहना की अपेक्षा यही उचित होगा कि मै सोसायटी से अलग

हो जा उँ। यद्याप इससे मूल सिद्धान्त अवश्य नष्टहो जायगा किन्तु मगड़े से लोग बचेगे, हिर। आज न्यू ईग्लिश स्कूल या इस शिचा संस्था को छोड़ते हुए भुमे यही प्रतीत होता है कि मै

तिलक का यह त्याग पत्र २२ कालमों में समाप्त हुआ। था। श्रीर लग-भग ४० एक्टों में लिखा गया था। २१ नवम्बर १८००

श्रपने जन्म मर के ध्येय को छोड़ रहा हूँ, किन्तु लाचारी है।"

को यह त्याग पत्र सोसायटी की कौंसिल के सामने उपस्थित किया

ाया और इसे प्रोक्तेसर आपटे ने पढ़कर सुनाया।

डा० मांडरकर ने तिलक के त्याग पत्र को पढ़ कर उस के नीचे लिख दिया:—''तिलक के त्याग पत्र को मैंने देखा किन्तु इस से यह नहीं जान पड़ता कि वे कुछ कहने सुनने से उसे वापस ले लेंगे।''

२ फरवरी १८४१ को कोंसिल की बैठक हुई। उसमें तिलक के मूल दोषारोपण एवं बोर्ड के उत्तर पर विचार होकर यह प्रस्ताव किया गयाः—

"तिलक के किये हुए आच्रेप को यह कौंसिल बिल्कुल निराधार समभती है।"

निराधार समभती है।" तिलक के पत्तपाती तिलक को अच्छा कहते रहे और

श्रागरकर के पत्तपाती श्रागरकर को। सच्चे विरोधी श्रापटे,

गोखले आदि थे जिन के कारण सोसायटी का बहुमत प्रायः इसी प्रकार बन गया। इसं मूल सिद्धान्त के विषय में बहुमत अपने विरुद्ध होने की बात तिलक को खीकृति थी। वे तो यहाँ तक कहते थे कि ऐसे विषयों में बहुत होते हुए भी अल्प संख्यक

लोगों को यह श्रिधकार है कि वे मूल. सिद्धान्त के पालन पर ज़ोर दे सकें। तिलक में जो कमी थी वह यह कि यद्यपि वह बहुमत के

सिद्धान्त को सैद्धान्तिक रूप से मानते थे पर व्यवहार में बहुमत के उनके विरुद्ध होने पर भी वह मौन धारण करना नहीं जानते थे। बह लोगों को अपने पीछे ले जाना जानते थे,

कोगों के पीक्षे चलना बन्हें नहीं चाता था। उन में नेहत्व के गुए। कूट कूट कर भरे थे, जो बहुमत के मागे मुकने में वायक होते थे।

तिलक श्रीर श्रागरकर मारतीय शिक्षा के, डेक्कन एक्यूकेशन सोसायटों के दो भारी स्तंभ थे। पर तिलक में त्याग की मावना जितनी बढ़ी चढ़ी थी, श्रागरकर में उतनी न थी। फरवरी श्रम्प में जब श्रागरकर को कपयों की श्रावरयकता हुई तो उन्होंने श्राजीवन सदस्यों के वेतन में वृद्धि के जिए जोर दिया। निर्धन परिवार में पले हुए श्रागरकर ने जब माँ को लिखा था कि 'मैंने मुख सम्पत्ति की श्रोर श्रपनी पीठ करती हैं' तब उसकी मनोवृत्ति दूसरी थी। श्राज श्रार्थिक संकट ने उसे घेर लिया था श्रीर वह श्रपनी प्रानी त्याग भावना खो बैठा था। श्राज संकटमय परिस्थिति ने उसकी डिगाना चाहा था श्रीर हिगा दिया था। मनुष्य ही तो था न।

पर तिलक दूसरी मिट्टी के वने थे। उन्होंने अपनी जरूरतों की, अपने आराम की, अपने और अपने बच्चों की इच्छाओं को इतना छोटा रूप दे रक्खा था कि वह देश की समस्या के सामने कोई माने नहीं रखता था। प्रारम्भ से ही इस देश के पुजारी ने अपना सर्वस्व भारत माँ के मन्दिर में चढ़ा दिया। उसने एक वर्ष बिना एक पाई लिये शिक्षा का दान किया। और फिर जब देतन लेने का प्रश्न उठा तब चालीस रुपये महीने पर आजन्म स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव किया। आगरकर

भी इस त्याग मूर्त्त के सामने न ठहर सके। वह बराबर यही कहते रहे कि जब सोसायटी की आर्थिक स्थित संभल जाय, तब हम लोग भी वेतन बढ़ा सकते हैं। तिलक को यह दलील असछ थी। उन्हें इस से अरुचि हो गई। इस प्रस्ताव के अन्दर आगरकर का स्वार्थ निहित था। इस प्रस्ताव द्वारा तिलक की निस्वार्थता को जलकारा गया था। पर तिलक अटल रहे। हमारे आज के नेता, हमारे आज के समाज सेवक यदि देश की सेवा के साथ साथ अपनी किये जाने बाले सेवा को मिटा दें, भुला दें तो कहीं तिलक के देशवासी कहाने योग्य होंगे।





# रिश्वती काफुर्ड

हैक्क्स एउयुकेशन सोसाइटी से तिलक का अलग होना

०क माने में राष्ट्र के लिये अच्छा साबित हुआ – वह काँग्रेस आदि मंस्थाक्षों क्रीर सार्वजनिक कार्यों में ऋधिक योग दे सके। सन् १८८४ की अथम कांग्रेस भी पूना में ही की जाने वाली थी, किन्तु कुछ विशेष कारणों से वह पूना में न हो सकी। बम्बई

वालों का चित्त न दुखाते हुए पूना में कांग्रेस किये जाने का प्रयत्न करने के लिये तिलक श्रीर नामजोशी को पूना निवासियों ने श्रपना वकील बना कर बम्बई मेजा।

यह स्पष्ट है कि रायबहादुर रानडे को छोड़कर राजनैतिक विषयों का नेतृत्व कम से कम पूना के लिए तिलक को ही मिल चुका था। इधर ६ मई १८८४ को मांडलिक का देहान्त भी ही गया। श्रगली प्रान्तीय सभा के मंत्री तिलक, नामजोशी श्रौर गोपालराय गोस्तले चुने गये। उसी अवधि मे तिलक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य और भी तैयार हो रहा था। श्रीर वह था रिश्वती काफ़ है के संबन्ध में।

काफ़र्ड साहब एक ऋँग्रेज़ सिविलियन थे। ये बढ़े वुद्धिमान थे, पर थे श्रालसी। महीना २ भर चैन बाज़ी में उड़ा कर जब काम बढ़ जाता, तब रात भर मेज पर एक क्रोर हुने हुए सामलों

के कागज़ों का ढेर लगा कर तथा दूसरी ओर शराव की बोतलें श्रीर सिगरेट रखकर यह श्रपने काम के साथ २ उन दूसरी सामित्रियों का भी सफाया कर दिया करते थे। इस प्रकार रात
भर काम करके यह दिन में सोते रहते थे। स्वभाव इन्होंने
राजा महाराजाओं का सा पाया था। इनके यहाँ एक दरबार
लगा रहता था। खुशामदी लोग इन्हों आकाश तक उछालते
रहते थे। काम कोंकड़ी मराठी बोलना इन्होंने सीख लिया था
जिससे लोगों के साथ दुलने मिलने में आसानी पड़े। जिले
भर के स्त्री पुरुष इनसे मिलने आते रहते थे। किसी स्त्री को
मोतियों का हार उपहार स्वरूप दे देते थे तो किसी को सोने
का। इन का दरबार जगमगाता रहता था। कोई कहता था कि
राजा-महाराजा इन के सामने पानी भरें, तो कोई कहता दिल
हो तो ऐसा।

पर जब दरबार समाप्त होने पर क्राफ़र्ड साहब जमीन पर पैर रखते तो माल्म होता कि इस दरबारी ऐइवर्य ने जेच खाली करदी है। फलतः यह रिइवत की खोर मुके। इशारा पाते ही रिइवत के लिए लोग निकल पहते। रूपयों की थैली पर थैली लाकर डाल दी जाती। क्राफ़र्ड साहब बने रहें, रूपयों की क्या कमी। अंग्रेजों के विरुद्ध उँगली उठाना कोई आसान काम न था। अंग्रेजों का शासन था, इस लिये सभी अंग्रेज शासक थे। और फिर शासकों में कोई निकम्मा थोड़े ही हुआ करता है ? यह कमज़ोरी तो शासितों की है, रिलतों की या बेज़बानों की है।

पर भगवान कहीं न कहीं हैं ज़रूर जो यह सब देखते

रहते हैं। ऐसा न होंता तो किसी भी अति का अन्त नहीं

देख कर।

होता, अतिक्रमण ही होता रहता। पापी अपने पाप से स्थयं न हरता। अत्येक व्यक्ति के हृदय में ज़रूर एक चोर दरवाज़ा है, जिसमें से भगवान चुपके से आजाते हैं और यह दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी तो चोर का दम घुटने लगता है। सन्जन चोर को देख कर घवराता है और चोर भगवान को

किमरनर क्राफर्ड साहब भी घवरा गए। क्राफर्ड साहब यदि घवरा गए तो क्या हुआ। तिलक को देखकर तो ब्रिटिश साम्राज्य घवरा जाता था। क्राफर्ड वेचारा तो एक मुहरा था, एक अकेला इकाई। जब अँग्रज़ों ने देखा कि यह मुहरा पिटने बाला है तो उन्होंने कहा इसे पिट ही जाने दो। अतएव बम्बई के सैक्रेट्रियेट में गुप्त रूप से जाँच आरंभ हुई। २४ जून १८८८ को इन्सपैक्टर जनरल औमनी को यह मामला सौंप दिया गया।

अौमनी साहब अपनी रिपोर्ट में काफी साहस कर गये, बहुत कुछ कह गये। उन्होंने कहा—

"काले हिन्दुस्तानी मात्र को सूठा श्रीर मुँह देखी बात करने वाला मानने की इम योरोपियनों की श्रादत सी पड़ गई है। इसलिये स्वयमेव ही श्रापने किसी माई के विरुद्ध कोई मामला खड़ा करने या उसकी करतूत को प्रकाश में लाने का इम लोग साहस नहीं कर सकते।" C.

इसी बीच में यह खबर फैल गई कि काफडे साहव माग गये हैं। श्रीमनी साहब ने श्रास पास के स्टेशनों की नाकेबन्दी करदी। इधर काफडे साहब कल्याण स्टेशन पर उत्तर कर नाव से बम्बई जाने का निरुचय कर चुके थे। किन्तु इसके पूर्व ही बम्बई मुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पूना लाये गये श्रीर फिर सत्तर हज़ार रुपये की जमानत पर खोड़े गए। काफडे बाहता था कि यह श्रामियोग बम्बई में चले, जहाँ हाईकोड में श्रोरोपियन जूरी हैं।

ना २ अक्टूबर १८८८ के केसरी में तिलक ने लिखा कि लोगों को अपनी जानकारी की समस्त बात प्रकट करके न्याय करने में पूरी सहायता पहुँचानी चाहिए।

क्मीरान का कार्य आरंभ हुआ। विलसन कमीरान के अध्यक्ष कमीरान का कार्य आरंभ हुआ। विलसन कमीरान के अध्यक्ष थे। सरकार की , बोर से , पड़बोंकेट जनरल लिथम थे। होथम ने अन्त में कहा — 'इस जॉच से सभी को बुरा लगा हैं। इमने जहाँ तक हो सका है काफर्व साहब की रिआयत ही की है, किन्तु आखिर हमें भी अपना पश्च संभावना था। आपने अबि वह कहा कि काफर्व साहब अपनी निर्दोषता सिद्ध न कर सके तो जायगा।"

्स से हमें बहुत दुख होगा। इस में अकेले काफड की बदनामी नहीं है, बल्कि सारी श्रंप्रेज़ जाति को इससे कलङ्क का टीका लग the second of the second of the second

" लैथम साहब के शब्द समाप्त होने के पहले मैं जान-बूमकर कुछ नहीं बोला जिससे पाठक स्वयं इनके शब्दों की तीलें, समर्फे

श्रीर' समभावें । मेरी सर्मम से इनकी बहुस की सुनकर यदि न्याय ने अपना सिर पीट लिया हो तो कोई आइचर्य नहीं । अक्षाँ सरकारी वकील का 'यह डंग' आ वहाँ श्रपराध्ये के वकील

का क्यां कहना। १८०३ ८ ० अस्तर १० ८० ४ व सरकारी वकील की इस बहस के बाद यह स्पष्ट था कि

निर्मेष कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिये ? वही हुआ। कमीशन ने रिश्वत का अपराध भूठा ठहराया। स्टेट-सैकेटरी ने भी इस निर्णय को ठीक माना। न्याय का कार्य सूर्य की

तरह है - अपनी प्रचन्ड किरणों से अँवेरी से अँवेरी 'जगह को ढुँढ़ लेना। और यहाँ क्या हो रहा था अंधेरे की बौछार

करके अँधेरी से अँधेरी जगह को हुर्दना। होता क्या ? कुछ नहीं मिला। ली हुई रिशवत भी दिखाई न दे सकी। सामने खड़े हुए रिश्वती (क्राफर्ड) को न्याय न देख सका। 🗥 🕕 🔻

संभवतः लोकमत से डर के स्टेंट सैकेटरी ने क्राफर्ड को नीकरी से अलग कर दिया। इस प्रकार काफर्ड साहव रिश्वतखोरी के अभियोग से बचा दिये गये और तहसीलद।र रिश्वत की

बात स्वीकार कर जाल में फँस गये । विलायत पहुंचने पर

काफर्ड की पत्नी को पेन्शन का भी प्रवत्ध कर दिया गया।

केसरी ने आरम्भ से ही स्वीकृत देने वालों का पक्ष लिया था अत्राय्व तिलक रह रह कर उनके भविष्य को सोचने लगे। तिलक के साधन सीधे थे। सरकार के बुटने तोड़ने के लिये पहले वह केसरी की चोट करते थे। जब उस का कोई प्रभाव न बहता था तो वह लोकमत संग्रह करते थे। जनता पर दौड़ कर, जनमत बना कर, सरकार को भक्षमोरते थे। जनमत की चोट हा कर सहकार सिहर जाती थी।

श्रव भी उन्होंने वही किया। केसरी के लेखों का विशेष प्रभाव न प्रहाने पर उन्होंने १ सितम्बर सन् १६६६ की पूना निवासियों की बहुत बड़ी सभा की। सभा के निवेदन पत्र पर रायबहादुर रानडे, अंडारकण, देशमुख, बाबा महराज, तुलाजी राव राजे और नवाब श्रली मर्द खाँ श्रादि सभी प्रूना के प्रति- छिठत व्यक्तियों के हस्ताचर थे। दरायबहादुर ज्लकर ने अध्यक्ष पद से कहा:—"भारतियों पर होष डालकर चोर को साहकार सिद्ध करने के ही लिये सारा प्रयहन हो रहा है।"

दूसरा प्रस्ताव डा० गाडगिल ने उपस्थित किया श्रीर तिलक ने उस्त का श्रनुमोदन किया । वास्तव में यही, प्रस्ताव मुख्य था श्रीर इस में तहसीलदारों को दिये हुए बचन के पूर्ण कराने का श्राप्रह किया गया था।

् गृत् ६ वर्षों में इस प्रकार की सार्वजनिक सभा में तिलक का यह पहला न्याख्यान था। तिलक इतने से शान्ति न थे ' विसायत में विश्वियम डिग्वी के द्वारा वह उन तहसीलदारों के विषय में पार्लियामेंट में बिश्व पेश कराना चाहते थे। श्रांत में बम्बई सरकार ने आठ तहसीलदारों की बिश्व चढ़ा ही दी। शेष व्यक्तियों की रहा के लिये भारत सरकार ने शिश्वले में अपनी कौंसिल के सामने एक बिश्व पेश किया।

विलक के इन प्रसत्नों का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि अब यह तहसीलदार रिट्वंती त सम्मे जाकर काकडे साहब की टोपी उछालने वाले सममे जाने लगे। इस आदीलन के अंद में इन तहसीलदारों ने, तिलक के मृति इतझता प्रकट करने के लिए उन-को एक बांदी की चड़ी और अमृत्य दुपट्टा मेंट किया।



# तिलक के दोनों हाथ-केसरी और मराठा

सन् १८८६ से शिक्षा के अतिरिक्त अन्य उद्योग करने के

लिये तिलक खाली हो गये थे। अपनी आजीविका के लिये विलक ने दो उद्योगों की योजना की। एक कपास लोढ़ने की जीविग पेक्टरी और दूसरी ली क्लाम खोलना। इस कारखाने में लाभ की जगह हानि होती रही और इस से तिलक की आजीविका को कोई सहायता नहीं मिली।

हाँ 'ली बलास' से अवश्य लाम होता रहा। सुदाशिष पेठ के विचूरकर के बाढ़े में जहाँ तिलक रहते थे वहीं यह बलास खोला गया। ये कलास १८६६ तक चलते रहे। इस कला से तिलक को लगमग डेड़ सी रुपये महीने मिल जाते थे। इस से उनका घर खर्च अच्छी तरह चल जाता था।

प्रेस और केसरी एवं मराठा ये दोनों पत्र मिलाकर एक संयुक्त कारखाना सा माना जाता था। वासुदेवराव केलकर, हर नारायण गोखले और तिलक ये तीनों उसके मालिक थे। केसरी में तिलक अधिक लिखते थे और मराठा में वासुदेवराव

आगरकर के केसरी से अलग हो जाने पर आर्थ भूषण

में तिलक अधिक लिखते थे और मराठा में वासुदेवराव केलकर। सन् १५६१ में रमाबाई आदि के मामले से इन दोनों में मत भेद हो गया। एक ही विषय पर कभी कभी केसरी और मराठे में विरुद्ध लेख भी निकल जाते थे । यह, आवश्यक सा प्रतीत होने लगा कि दोनों एक किसी एक ही ब्यक्ति के अधिकार में सींप दिये जाँग।

वासुदेवराव केलकर को किसी सार्वजनिक कार्य में कोई दिलचंरपी न थी। यह अपने अवकाश का समय मनीरंजन के साधनों में ही विताते थे। वह प्रायः नाटक मंडली में ही जमे रहते थे। बासुदेवराव की यह दिनचर्या तिलक को पसन्द न थी। उधर पत्र श्रीर फ्रेस का ऋगा चढ़ रहा था। कुल हिसाब लगाने पर इक्कीस हज़ार का ऋणा निकला। इसे अपने सिंर कोई लेने को तैयार न था। प्रेस ख्रीर केसरी दोनों से लाभ हो सकता था श्रतएव वह ऋग् इधर लगा दिया गया। प्रेस पर चौदह हज़ार श्रीर केसरी पर सात हजार का ऋग् लगा दिया गया ।। तिलक ने इन लोगों से कहा-" यदि तुम कामधेन केवल पत्रों की हीत्सममते हो तो सात हजार ऋ ए। सहित दोनी पंत्र खुशी से हो लो , मैं चौदह हजार के ऋण संहित प्रेस लेने को तैयार हूं 17 गोखले और केलकर, ने सोवा कि प्रेस ले लेने पर तिलक अपना श्रतमा पत्र निकालेंगे, श्रीर निस्संदेह उसे लोक श्रिय बना सकेंगे। तब मराठा श्रीर केसरी का श्रभाव श्रपने श्राप कम हो जायगा। श्रतएव इन्होंने मिलकर एक नई शक्ते रक्खी कि जो व्यक्ति प्रेस ले वह अपना अलग पत्र न तिकाले। तब तिलक ने सात हजार के ऋण सहित, दोनों पत्रों को ले लिया।

, इस नई शर्त को देख कर कोई भी विस्मित हुए बिना न रहेगा। जिलक का प्रतिभावान होना उन के साफीदारों को खटक रहा था। तिलक को अपनी प्रतिभा की अलग से क़ीमत देनी पड़ी।

तिलक सही मानों में कर्मयौगी थे। किसी का भी आर्त-स्वर सुनकर वह उधर सहायता के लिये दौड़ पड़तें थे-चाहे

यह आर्त्तस्वर कराहती हुई राजनैतिक, तेंड़पते हुए धर्म या विंतखते हुए समाज के मुँह से क्यों न निकला हो। वह यह

नहीं देख सकते थे कि अपनेज सरकार तद्यती हुई मारतीय राजनीति को घँट पानी भी न दे, या हमारे ढहते हुए धर्म की बचाने के वहाने ईसाई-धर्म में से ईंट-पत्थर निकाल

कर उस पर चुन दे या समाज का हाथ पकड़ कर उसे पाइचात्य प्रलीभनों की प्रदर्शनी में ले जाय और फिर कहे कि इन में से

जी चाहो लेलो । वह' अर्जुन की तरह जिधर मी विपत्ति अधिक देखते थे, उघर ही बढ़ जातें थे। सन् १८६० से १८६७ तक वह नीचे लिखी संगरवात्रों में जुटे रहे:—

- · · (१) सम्मति वथ का कानून
  - (२) ब्रामण्य अकरण -(३) रमाबाई का शारदा सदन
  - (४) हिम्दू मुसलमानी के भगड़े

  - (४) पूना की ११वीं कांग्रेस 🥳
  - (६) घारा सभा :

प्याप्त सम्मति वय का कान्त

इस विवाद में तिलकें को डा॰ भांडरफर जैसे महार्थियों से टक्कर लेनी पड़ी। इस विवाद से उन की ख्याति प्रान्ते में ने

٠; ﴿

3U 10

रह कर देश भर में पैल गई। तिलक साधक थे जो श्रुपनी साधना द्वारा, श्रुपनी कमें निष्ठता द्वारा श्रुपने सोने जैसे शरीर को सिद्धान्त की कसीटी पर तपाते रहे। वह कठोर नियमों को बनाना ही न जानते थे उन का पालन करना भी जानते थे। उन के नियम किसी प्रथर पर खुदे निर्जीव शब्दों का समूह नथा, बरन हृद्य में स्पंदन करती हुई प्रयत्नशील बेष्टाओं का समन्त्रय था। उन का कहना था कि जिस समाज में हमें रहना है उसकी समझ के विकृद जो बात हम स्वयं नहीं कर सकते उसे कातून का डर दिखाकर पूरी कराना सरासर कायरता है। किल तिलक की यह सूचना सुधारकों को प्रसन्द नहीं श्राई। केवल ३ व्यक्तियों ने इस पर हस्ताहर किए।

१० नवस्वर १८६० को जोशी हाल में एक सभा हुई। इसके; श्राध्यक्ष थे रा० व० नूलकर। इस सभा का मुख्य अहे देय 'तिलक की उपसूचना पर वादविवाद करना था। विलक ने कहा:—

"हम लोगों में सुधार विषयक वाक्य पांडित्य बहुत बढ़ गया है। किंतु सुधार किया जाय है इस प्रदर्न पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमारे जन-सभाज का सुधार होना ही प्रधान कन्त्रिय है। ऐसी दशा में जन-सभाज से संबंध विच्छेद कर हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये विषय विच्छेद कर हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये विषय विच्छेद कर हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के सावस्यक सुधार का महत्त्व सुममते हुए भी अधिकांश सुधारक, उचित यही होगा कि मत्येक व्यक्ति किसी सुधार को अपने घर से ही आंरम करके उस उदाहरण के द्वारा लोगों का चित्त अपनी ओर खींचने का प्रयास करे।

"जिस कानून के लिये आज विवाद खड़ा हुआ है उसकी हमें आवश्यकता ही न रहेगी यदि लड़िकयों का विवाह सोलह वर्ष में करने लगें।"

उत्र के तिलक के कथन से यह राष्ट्र है कि अधिकांश लोग तिलक को समम न सके । और जो अल्पांश समम सके उन्होंने नासमम बने रहने में ही अपनी कुशल सममी। वे जानते थे कि यदि वे अपनी समम से नासमम न बने रहे तो तिलक उनके निर्वल और शिथिल विचारों पर ही चोट करेंगे। निलक की कर्चन्यनिष्ठा से वे डरते थे। तिलक की राष्ट्रीय-अनुमूति तक वह पहुँच न पाते थे। इन लोगों ने दिखाने को तो तिलक से भी अधिक लम्बे-चौड़े विचार दिखा दिए, पर तिलक के समान उनके पास चौड़ा सीना न था। विचार विखर गये। वह उन्हें समेट न पाये। अपने विचारों से वे आप हर गये। उन्हें भय था कि तिलक कहीं उन्हें त्याग के लिये न ललकारें। उन के स्वार्थ को न बांध दें। उनके घर तक न आ जांथ। और वही हुआ।

बिल को पास करने के लिये जीर देते हुए नूलकर और तैलंग जैसे सुधारकों ने कहा कि इस विषय में हिन्दू-शास्त्र एवं कृदियों को महत्व न देकर हम्हें उन्हें एक और रख देना चाहिये। रूसरी श्रोर मांडारकर शास्त्र प्रमाण द्वारा यह सिद्ध करने लगे कि यह बिल शास्त्रोक्ष है। तिलक ने दोनों पक्षों का खंडन किया।

जब तैलंग ने कहा-

"राजाज्ञा का उल्लंघन न करते हुए धर्माज्ञा के प्रतिकृत जाने से जो पाप लगता है उस का प्रायदिवत किसी बाह्मण को दो आने दिश्चणा देकर या दो तीन मिनट तक नाक कान दवानें से हो सकता है।"

यह सुनते ही तिलक आगविष्ता हो गये। उन की हिन्दू धर्म पर, उस की महानता पर, इस की उदारता पर गर्व था। वह जानते थे कि हिन्दू-धर्म गंगा के समान पुरातन है जिस के किनारे बदल गये, जिस की राह बद्दत गई, पर जिसकी अवाध धारा वैसे ही वह रही है। तिलक को यह असहा था कि कोई इस पवित्र धारा को दूषित करे या दूषित कहे। जब तैलंग ने हिन्दू धर्म का मलील उड़ाना चाहा तो वह उन पर टूट पड़े—

"हिन्दू प्रथाश्रों के बारे में इस प्रकार का मखील उड़ाने का साहस हमारी समक्त से मिशिनिरयों के श्रतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। यह मान लेने पर भी कि श्रंप्रेज़ी विद्या से हमारी धर्म-श्रद्धा उठ चली है यदि हम अपनी पुरानी प्रथाश्रों श्रथवा उन के समर्थनों का तिरस्कार करें तो वह हमारी सभ्यता श्रीर नीतिमत्ता को कभी शोमा नहीं देगा।"

तिलक ने शास्त्रों के अनेक प्रमाण देकर मांडारकर की गलत सिद्ध किया। तिलक अपनी शक्ति की जानते थे। यह

लोगों की निर्जीव शक्ति में अपनी शक्ति का, संचार करना भी जानते थे। इसीलिये केसरी का मत प्रकट होते ही उस विल के विरुद्ध आम समाएँ होने लगीं।

### प्रामएय-प्रकरण

तिलक का यह हट विश्वास था कि विदेशी राज्य के रहते हुए समाज-सुधार की अपेक्षा राजनैतिक सुधार अधिक आवश्यक है। हाँ कुछ लोग अपनी रुचि के अनुसार समाज-सुधार में ही हाथ लगा लें, पर अक्मेंएय हो कर न बैठें। कर्म योगी के नाते वह कुछ न कुछ करते रहने पर ज़ोर देते रहे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज नेहरू हमें कुछ न कुछ करने के लिये बरावर मकमार रहे हैं। किसी भी सुधार के लिए ज्ञानोपार्जन आवश्यक हो जाता है। तिलक ने इस ज्ञानप्रसार के लिये सुधारकों पर ज़ोर दिया।

तिलक के केसरी ने उन्हीं बातों को प्रहण किया जो तर्क में, विचार में, व्यवहार में प्राह्म थीं। एक ओर उन्होंने पुनर्विवाह का विरोध किया और दूसरी ओर पुरुषों के एकाधिक विवाह की निदा की। तिलक ने कभी कभी यहाँ तक लिख दिया कि अविवाहित रह कर देश सेवा में अपने जीवन लगा देने का मार्ग भेट है। वह तो स्त्रयों के भी अविवाहित रह कर जीवन बिताने के पक्ष में थे। वह स्त्री शिक्षा के विरोधी न थे यहापि स्त्री शिक्षा की कुरीतियों पर खींटे फेंकने पर भी वह कभी न अकृतते थे।

तिलक और सुधारकों में मन-मुटाव बढ़ रहा था। प्रामएय प्रकरण की घटना से सुधारकों को तिलक का विरोध करने का अवसर मिल गया। यह घटना क्या थी ? इस का मृल कारण क्याथा? सुनिये। पंच हौद की चाय इस का मृल कारण थी। इस के कारणीभूत व्यक्ति थे गोपालराव जोशी। जोशी जी इधर की डधर लगाने में प्रवीण थे या थीं किह्ये नारद थे। इन का आना जाना मिशिनरियों के यहाँ खूब था। फिर क्या था जिस घटना की कमी थी, वह जोशी जी ने स्वयं पूरी कर दी। पंच होद मिशन स्कूल के हैडमास्टर की ओर से उन्होंने ४०-६० सुशिच्चित व्यक्तियों को व्याख्यान के लिये आमंत्रित किया। फलस्वरूप रानडे और तिलक आदि अनेक व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पर व्याख्यान तो साधारण हुआ पर उसके बाद जो कुछ हुचा वह त्रसाधारण था। व्याख्यान के पश्चात मेज पर चाय और बिस्कुट लग गये। ईसाइयों के हाथ की बनी चाय कौन पिये, कौन न पिये ? कीन किस से मना करे, कौन किस से हाँ करे ? एक छोर लोक अपवाद का भय था तो दूसरी छोर श्रमभ्य श्राचर्ण का।

उधर राई का पर्वत करने वाले जोशी जी ने तुरंत ही पूना वैभव में भिशन हाउस में जाने न जाने वाले सब के नाम प्रकाशित करा दिये। पूरे पूना में यह समाचार जोरों से फैल गया. पर इस से एक लाम हुआ। तिलक और रानडे एक पल के लिये एक हो गये। नदी-नाव का संयोग हो गया। जो लोग

# राष्ट्र निर्माता तिलक

नाय में सम्मिलित भी न हुए थे और जिनके भूठे नाम प्रकाशित करा दिए गन्ने थे उन्होंने पूना वमन के विरुद्ध मान-हानि की अमियोग चलाया। सम्पादक को दो सी रुपये जुर्माने के देने अब देखना यह था कि वालासाहन नातू जो सनातन धर्म के ठेकेदार बनते थे उनकी नाक लम्बी है या सुनारकों की। दूर्य फट चुका था। बात बिगड़ चुकी थी। जोशी जी की लगाई हैं आग लग चुकी थी। अपनी नाक रखने के लिये वालासाहम्म नातू जगतगुरु शंकराचार्य के पास न्याय की भीख्य मांगते गये। जगतगुरु शंकराचार्य के पास न्याय की भीख्य मांगते गये। जगतगुरु ने देखा इस मामले में आचा नगर वादी और आधा प्रतिवादी है। अतएव पूना के ही किसी व्यक्ति को पंच बनाने का उनका साहस न हुआ। बहुत सोचने के परचात उन्होंने व्यंकट शास्त्री निपानीकर और न्याय गुरु विन्धु माध्यन शास्त्री

नातृ पत्त वालों ने जहाँ नहाँ शोर किया कि जगतगुर ने कमीशन भेजा है। जांच होगी। अभियोग चलेगा। प्रार्थना पत्र देने वालों में सात व्यक्ति बीच में ही ठंडे पड़ गये। उन्होंने कहा कि हम अभियोग को यथानियम चलाना नहीं चाहते। हम ने तो केवल सुनी सुनाई बातों को ही श्रीमान की सेवा में नियेदन किया था। कमीशन का निर्णय हुआ। ये लोग जांति च्युत कर दिये गये। पर इन लोगों ने इस बहिष्कार की तिक भी परवाह न की।

को सभी अधिकार देकर पूना भेजा।

रानडे जैसे सुधारक ने तो शंकराचार्य के सामने सिन् अकी.

लिया। और बालासाहब नातू जैसे धर्माभिमानी आचार्य पीठ का नाश करने में लग गये। यहाँ तक कि शंकराचार्य को भी बहि-ष्ट्रत ठहराने का प्रसंग आ गया। इसी समय ह्यूम साहब का पूना में आगमन हुआ। इसी समय आगरकर ने तिलक पर फिर आक्रमण किया। उन्होंने सुधारक में लिखाः—

"तिलक चमगादड़ की तरह हैं क्यों कि धर्मी भभानी लोग तो इन्हें अपने में शामिल करते नहीं और एक प्रकार से सक्चे सुधारक होते हुए भी उन लोगों में प्रकट रूप में सम्मिलित होने का इन में साइस नहीं है।"(१४-११-१९-६२ के सुधारक से)

कितनी श्रसंगत है यह तुलना! कितना निकृष्ट है यह उदाहरण!!

पर आगरकर इतने पर ही शान्त होकर बैठने वाले व्यक्ति न थे। वह जहर जगलना खूब जानते थे। और उन्होंने जहर उगला। ऊपर की आलोचना के साथ ही साथ उन्होंने एक यह वाक्य भी कह दिया थाः—"धर्माभिमानी कहने वाले तिलक ईसाइयों के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पी लेते हैं बल्कि स्टेशन पर के मुसलमान या पुर्चगाली रसोइये तक के हाथ का पका हुआ चावल खाने में भो वह आगे पीछे नहीं देखते। ऐसी दशा में आमीए प्रकरण की उन्होंने व्यथे ही के लिये प्रति-वादियों की और से खटपट शुरू कर दी है।"

२८ नवम्बर १८६२ के केसरी में तिलक ने इसे मिध्या कहा इस असत्य का संदन किया। किंतु फिर भी आगरकर ने। अपनी ज़िद न छोड़ी।

अंत में अदालत से निर्णय कराने की बात आई और लिख कर दावा भी तैयार कर लिया गया। दोपहर में वह अदालत में पेश होने को ही था कि माधवराव रानडे स्वयं तिलक के घर पहुँचे और उनसे मामला न चलाने के लिये अनुरोध किया। तिलक ने कहा—"मैं इस के लिये तैयार हूँ कितुं आगरकर को अपना आनेप नापस लेना चाहिये।"

रानडे ने इसका उत्तरदायित्व अपने सिर ले लियां क्यों कि जाँच करने पर उन्हें पता चला था कि यह आरोप मिध्या है। तिलक की विजय हुई। आगरकर को समा मांगनी पड़ी। ४ दिसम्बर १८६२ के सुधारक में आगरकर ने तिलक से समा याचना की। मानहानि के अभियोग में आगरकर को दूसरी बार समा मांगनी पड़ी।

के मगड़े को दूर करने के लिये वह अपना वक्तव्य सुनायेगें। फिर क्या था। १६ दिसम्बर १८२२ को कुरु दवाड़ में सब लोग उनके पास पहुं चे। संमा क्या हुई अच्छी खासी कचहरी बन गई। वहाँ कचहरी का सा शोर गुल

उधर जगतगुरु शंकराचार्य की आज्ञा हुई कि पूना

था, प्रतिशोध की भावना थी। तून्तू मैं-मैं शुरू हो गई। कचहरी लग गई। बाला साहब नातू किसी भी तरह तिलक को नीचा दिखाना चाहते थे। इधर तिलक ने भी कुछ कुन्की घुमा दी।

दिखाना चाहतेथे। इधर तिलकने भी कुछ कुन्जी घुमा दी। श्रातपत्र जगतगुरु कुछ भी निर्णय न कर सके। दुविधा में पड़े श्रादमी को संभ्रम करने का सब से सुलभ साधन यही है कि उस से निर्णय मांगने पर बराबर जोर दिया जाय, जल्दी की जाय। तिलक ने मी यही किया। लोग निर्णय सुनने के लिये पागल से हो उठे।

इस प्रकार लगातार दो वर्षों तक यह प्रकरण जोरों से चलता रहा और अंत में अशान्ति के कोलाहल में न जाने कहाँ डूव गया। समय के साथ साथ जनता भी इसे भूल गई।

राजनीति में कौन मुहरे किसका साथ देगें यह बताना कठिन है। सन् १८६४ में राष्ट्रीय महासभा और सामाजिक परिषद के भगड़े में तिलक और बाला साहब नातू एक होकर सुधारकों से भगड़े। राजनैतिक-आंधी ऐसी ही होती है। मित्रों

को विखेर देती हैं। शत्रुष्टों को एक कर देती है।

किसी किसी जाति में हुक्का बन्द कर देना फांसी के हुक्म
से भी श्रधिक बुरा सममा जाता है। जो सुधारक श्रीर सुशिक्ति

लोग बढ़ बढ़ कर बातें करते थे जब उनके उपर आ पड़ी तो वे भी चौकड़ी भरना भूल गये। और तो और खयं तिलक भी जानते थे कि यह बीमारी कितनी गन्दी है, छूत की है। यद्यपि वे धार्मिक कृत्यों को नहीं छोड़ बैठे थे पर जब तक यह

प्रायश्चित प्रकरण चलता रहा तब तक विवश होकर उन्हें कुछ मित्रों के संसर्ग और पंक्ति मोज से वंचित रहना पड़ा। इस बहिष्कार से उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा विशेषकर जबकि यह

बाहरकार स उन्हें कितना कष्ट हुआ। होगा विशेषकर जबकि यह बात उनके स्वभाव में आ गई थी कि चार छः आदमी उनके यहाँ आते जाते रहें। पर अभी क्या हुआ था। अभी तो सोने को और तपना था। १८६२ में तिलक के बड़े पुत्र विश्वनाथ का उपवीत संस्कार था। १८६३ में उनकी वड़ी पुत्री का विवाह था। ओर यह सोना कैसे तपाया गया, सुनिये। इन होनों कार्यों के लिये तिलक को कोई बाह्मण तक मिलना कठिन हो गया। पूना में वहिष्कृत लोगों के लिये जो एक उपाध्याय रहता था, उसी से तिलक ने अपने यहाँ का सब कार्य कराया। सुनते ही चौंक पड़े। आखिर क्यों १ क्या हरिश्चन्द्र डोम के हाथ न विके थे १ क्या वह कोरी कथा थी ११ कल्पना थी १११ वह भी इसी देश के थे। और राजा थे। देश पहले बिलदान मांगता है, तब कहीं किसी के नेतृत्व को मानता है।

हाँ तो तिलक को उपाध्याय तो जैसे तैसे मिल गया। पर रसोइये पर आकर गाड़ी फिर रुक गई। कोई आने को तैयार नथा। बेचारी तिलक की पत्नी ही अपने हाथ-पैर तोड़ती रही। इतंत में तिलक के एक राजवंशी मित्र ने अपने रक्षोइयों को भेज कर किसी प्रकार कार्य निपटवाया।

यह है राजनीति का बखेड़ा। किसी के बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ती है तो किसी की बेटी के ब्याह में रोटी बनाने बाला ही नहीं मिलता। श्राप इस राजनीनि के मगड़े में मत पड़ियेगा। दोनों बक्त की रोटी दूभर हो जायगी। यह त्याग और बिलदान के किस्से सुनना और सुनाना एक अलग बात है श्रीर मुसीबत को श्रोढ़ कर मौत के मार्ग पर चलना एक अलग \_0

बात । अभी आप दो एक कदम चले हों तो वापस आजाइये। लड़खड़ाते पैरों से मंजिल नहीं मिला करती ? केवल दो इंच की सफेद टोपी लगाने से नेतृत्व नहीं मिला करता ??

ह्मा कीजियेगा आप लोगों को गलत रास्ते जाते देखकर मैं भी भटक गया था। इधर रानडे को भी अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। वह भीर थे। समाज से डरते थे। अपने कृत्यों से भी आप डरते थे। उन की इस भीरता के प्रमाण स्वरूप मैं उनमें और उनकी बहिन में हुई वार्ता को नीचे दे रहा हूँ:—

"बहिन—जब तुमने चाय नहीं पी तो इसे प्रकट करके दोष मुक्त क्यों नहीं हो जाते ? व्यर्थ ही में लोकापबाद के भागी क्यों बन रहे हो ?

रानडे—ऐसा कैसे हो सकता है १ में जब समाज में रहता हूँ और उन्हीं में से एक कहलाता हूँ, तो फिर उन लोगों ने जो कुछ किया है यदि उससे में बचा भी होऊँ तो भी यही कहा जायगा कि मैं भी उसमें सम्मिलत था। क्यों कि मैं चाय पीने न पीने में कोई विशेष पाप-पुरुष नहीं समभता, किन्तु जिन लोगों के साथ मुमे रात दिन उठना-बैठना पड़ता है उन्हें छोड़ कर अलग हो जाना मैं कभी पसन्द नहीं करू गा।"

वह प्रायदिचत करके इस बखेड़े को, समाज को प्रसन्त कर, खत्म करना चाहते थे। वह प्रायदिचत करके इस बखेड़े को, अपने दोस्तों को रुष्ट कर, और बढ़ाना भी न चाहते थे। प्रायदिचत के लिए एक दिन नियत किया गया। नगरकर वकील ने सारी तैयारियाँ कीं। रानडे एक दिन के लिये पूना आये। प्रायश्चित से निपट कर वह फिर लोनावला चले गये। इस प्रायश्चित पर वहिन ने भाई को धन्यवाद दिया। इस प्रायश्चित पर पत्नी ने पति को कोसा। इस प्रायश्चित पर सुधारकों ने रानडे को चुरा भला कहा।

किन्त तिलक की दशा रानडे से एक दम विरुद्ध थी। यह मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि बहिष्कार का अनुभव उन्हें किस प्रकार हो रहा था। किन्तु तिलक ने घर या बाहर के किसी मनुष्य के दबाव में आकर प्रायदिचत नहीं किया। घर में उन से टकराने वाला कोई था ही नहीं। तिलक की पतनी अशिक्षित थी, अबोध थी, इस कगडे में पड़ने के अयोग्य थी। वह तिलक को, तिलक के हठ को, हठ में निहित अट्ट बल को जानती थी। घर के बाहर उनके किसी भी मित्र का कार्य उनके प्रायश्चित न करने से रुक नहीं रहा था। श्रीर यदि किसी का कार्य रुकता भी तो तिलक उनमें से न थे जो व्यक्ति गत मान हानि सहन करने को हैयार होते । तिलक के सगे संबंधियों भें उनके बड़े बढ़े काका थे। वे जानते थे कि तिलक का मान कितना बढ-चढ़ गया है इस लिये वे स्वयं अपने को इस योग्य न समकते थे कि उन्हें सलाह दें। हाँ यदि तिलक किसी की सचसुच अपना सगा-संबंधी सममते थे तो वह थी जनता। यदि तिलक किसी का त्रादर करते थे तो वह था जनमत। जब जब तिलक के ऊपर कोई आफत आई, जब जब तिलक की सामंतशाही ने घेरा, तिलक दौड़ कर जनता के पास गये ठीक उसी तरहसे जैसे एक बालक सीतेली मां के सताये जाने पर पिता के पास दौड़ा आता है। जैसे कभी सौतेली मा ज़ोर पकड़ लेती है तो कभी पिता उसी तरह से कभी सामंतशाही ज़ोर पकड़ती थी तो कभी जनमत। तिलक जानते थे कि अन्त में जनमत रूपी पिता की ही बिजय होगी। प्रायदिचत वह अपनी आत्म-तुष्टि के लिये कर रहे थे न कि औरों के लिये। तिलक यह मानते थे कि प्रायदिचत करना कारावास के दंड सहने के समान है। वह काशी गये। वहाँ उन्होंने स्वेच्छापूर्वक प्रायदिचत किया। आत्मतुष्टि की।

तिलक ने यह प्राश्चित क्यों किया ? उत्तर सीघा है। वह स्वधमें का अपमान न करना चाहते थे। जहाँ तक संभव था वह व्यवहार में समाज का साथ देना चाहते थे। वह धमें की प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते थे। इस ध्येय की पूरा करते हुए वह किसी भी पंडित या वेदांती से लड़ने को तैयार थे। इसी के कारण यदि रानडे के आचरण में सरलता थी तो तिलक की बातों में वकता। यदि रानडे किसी से लड़ना न चाहते थे तो तिलक सैकड़ों प्रतिपिक्त्यों पर विजय पाने की महत्त्वाकांक्ता रखते थे। तिलक की यह बलवती महत्त्वाकांक्ता सदा उन के साथ रही—क्या तो विलायत में और क्या मांडलेय की जेल में।

# रमाबाई का शारदा सदन

यह रमावाई कीन थी १ कहाँ से आई १ सन् १८०८ में बम्बई में घर घर यह समाचार फैल गया कि रमाबाई नामक एक बीस वर्ष की कुआँरी लड़की कलकत्ते में आई हुई है और उसकी योग्यता से, उसकी चिद्वत्ता से और उस के अपार ज्ञान से सभी विद्वान विस्मय में पड़ गये हैं।

रमाबाई की जन्म कथा एक दुलियारी की कहानी थी। वह अप्रैल १८४५ में अनन्त शास्त्रों के घर उत्पन्त हुई थी। उस समय शास्त्रों जी के घर में दिरद्रता पैर फैलाये पड़ी थी। मूखों मरने की नौबत आ गई। मूख से या दुख से शास्त्री जी चल बसे। कुछ समय बाद रमावाई की माँ भी अपने पित के पास चली गई। जिस का दर था बही हुआ। वच्चों को घर घर भीख मांगनी पड़ी।

माई बहन महाराष्ट्र छोड़ कर कलकत्ते आगये। यहाँ
भगवान ने भाई को भी अपने पास बुला लिया। अब शेष
रह गई थी केवल रमाबाई। इसे संस्कृत के हजारों दलोक
कंठस्थ थे। इस का साथ देने के लिये न तो मां रही, न
पिता, न भाई। यदि कोई साथ के लिये रह गई थो तां वह'
थी संस्कृत और इस ने इसका साथ दिया। आखिरी दिन
तक इसका साथ दिया। इसी संस्कृत के कारण उसे ख्याति
मिली, आदर मिला। विदुषी होने के साथ साथ यह आशु

कलकत्ते से रमावाई आसाम गई। वहाँ सिलहट के वकील मेधावी से इनका विवाह हुआ। पर दुरैंव ने अभी उन का पीछा नहीं छोड़ा था। विवाह के १६ महोने बाद मेघावी भी चल बसे। रमाबाई के गर्भ था। एक पुत्री हुई—सनीरमा। इस ने आगे चल कर ईसाई धर्म प्रहण किया।

बंगाल को छोड़ कर रमाबाई बम्बई आई। और कुछ दिन बम्बई में रह कर यह सन् १८८२ में पूना आ पहुँची। अब आपकी समम में आ गया होगा इन का तिलक से संबन्ध। क्यों कि उम समय जिसने पूना में कदम रक्खा उसे तिलक के सम्पक्ष में आना ही पड़ता था।

पूना में रमाबाई के भाषण हुए—एक दो नहीं सैकड़ों। श्रीर सैकड़ों ही उन के मक हो गये। रानडे आदि सुधारक उन्हें स्त्री शिक्षा के लिये एक आदर्श सममने लगे। कुछ ही दिनों में पूना में उनके पैर जम गये। उसी वर्ष सन् १८८२ में उन्होंने पूना में 'आये महिला समाज' की स्थापना की।

पूना त्राने के बाद ही रमाबाई ने धीरे धीरे श्रंभेजी पढ़ना श्रारम्भ कर दिया। जैसे कैकेई को मंथरा मिल गई उसी प्रकार रमाबाई को मिस हरफ़र्ड मिल गई। इनका काम था बोरी-छिपे बाइबल का प्रचार करना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर उगलना। मैं बाइबल के प्रचार का विरोध नहीं करता

पर यह जो तरीका अपनाया गया था उस का विरोधी हूँ। कोई भी काम, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, चोरों की तरह किया जाय मैं उसे निन्दनीय सममता हूँ।

मिस हरफ़र्ड खौर पूना के अन्य भिशनरियों ने रमाबाई की कमज़ोरी दूँदी—उन की ल्लिपी हुई महत्त्वाकां हा को कुरेदा, उन्हें विलायत जाने को उकसाया। और शिकार फँस गया।

यह विलायत गई। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को देखा, अंग्रेज़ी को देखा। दोनों को पढ़ा। खूब पढ़ा। वह वहाँ एक कालेज में संस्कृत की श्रध्यापिका बना दी गई'। क्यों नहीं वह ईसाई बन चुकी थीं। ११ मार्च १८८६ को बम्बई में उन्होंने 'शारदा

सद्न' नाम की संस्था खोली। शारदा-सदन से सभी लोग संशक्ति थे क्या तो सुधारक और क्या तिलक।

७ जुलाई के केसरी में कृष्णावाई ने शारदा सदन के बारें में कुछ लिखा, काफी लिखा। यह रमावाई की फुफेरी बहन थी। वह शारदा सदन में रही थी। सदन में क्या होता था क्या नहीं होता था—सब कुछ देखा था। आप देखी वह अब दुनिया को दिखा रही थी। उन्होंने लिखा—

"बालकों की आर से अनुरोध करने पर भी उन्हें तुलसी पूजा नहीं करने दी जाती। क्यों कि इस के लिये व्यर्थ समय नष्ट होने, देर हो जाने अथवा दूसरी लड़िक्यों को बात चीत में लगाने आदि के बहाने बतला दिये जाते हैं।" केसरी के

िलये यह विभीषण थी जो सदन का सब हाल बताती रहती थी। जब किसी चीज़ को खत्म होना होता है तो वैसा ही

जब किसा चाज का खत्म हाना हाता है ता बसा हा बाताबरण भी बन जाता है। हिन्दू-मुसलमानों के इंगे धारम्भ हो गये। शारदा सदन बन्द हो गया। लड़िकयों को अपने अपने घर भेज दिया गया। इस तरह बिना किसी अम के यह विवाद शान्त हो गया।

# हिन्द्-ग्रुसलमानों के दंगे

आरंभिक हिन्दू मुसलमानों के मगड़े का कारण था लोगों की संकीर्णता, विचारों का उथलापन और शिक्षा की कमी। बाद में इन मगड़ों से हमारी विदेशों सरकार की प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि जब तक यह मगड़े बने रहेंगे तब तक उनका राज्य भी बना रहेगा। अत्रद्य इन भगड़ों को सरकार द्वारा अप्रत्यक्त रूप में बढ़ावा मिला। राजनैतिक पुट मिला।

सन् १८६३ के दंगों की उत्यक्ति प्रभास पट्टन में हुई। यह जूनागढ़ राज्य में है। यहाँ के नवाब मुसलागन थे। पर नवाबों श्रीर राजाओं को क्या लेना देना इन दंगों से। उन्हें तो अपने खजानों से वास्ता है। एक बार उनके खजाने में रुपये किसी तरह आ भर जाय। फिर तो वह मुर्दे हो जाते हैं। जब तक वह किसान श्रीर मज़दूर के हाथ में रहते हैं तभी तक उनके लिये छीन भूपट होती है। महल में आते ही उन पर ताले पड़ जाते हैं, पहरा बैठ जाता है। छुछ तो जीतेजी जमीन में दक्षन भी कर दिये जाते हैं। किसान श्रीर मज़दूर की चीज यदि महल में आ कर बीखला जाय तो अदचर्य क्या १ फलत: इन रुपयों का स्पर्श करते ही राजे-महाराजे राजमद में हव जाते हैं। बरसों याद

करेंगे हम उन सरदार पटेल को जिन्होंने इस राज मद का

वहिष्कार किया । अपने जीवन में, अपने सामने, अपने आप इसका अन्त किया। और खूबी यह थी कि राजे महाराजों ने चूँ तक न की। और करते भी कैसे। उनके मद को दूर करने वाला जो आगया था।

हां तो प्रभास पट्टन में पाराविकता नंगी हो कर नाचने लगी। हिन्दुश्रों की हत्या हुई। मन्दिरों को अब्ट किया गया। मूर्तियाँ तोड़ दी गईं। साधु संतों को तेल डाल कर जला दिया गया। सभ्यता रो पड़ी। धर्म कांप उठा। मानवता की सिसकियाँ सुनाई पड़ने लगीं। और इस दंगे-कसाद की जड़ क्या थी ताजिये

सभ्यता रा पड़ा। घम काप उठा। मानवता का सिसाकया मुनाइ पड़ने लगीं। और इस दंगे-कसाद की जड़ क्या थी ताजिये का जुल्स। सुन कर हँसी आती है। सुन कर रोना आता है। इन किस्सों को सुन कर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मनुष्य की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। या इसे कोई और दूसरी संज्ञा देनी पड़ेगी। क्या हमारा बौद्धिक स्तर इतने नीचे गिर गया है ? क्या पाप का चेत्र इतना विस्तृत हो चला है ?? क्या सहिष्णुता कभी कियाशील नहीं बनेगी ???

लोगों ने दंगों की जॉच के लिये आवाज उठाई। अभी जॉच शुरू भी न हो पाई थी कि ११ अगस्त १८६३ को बम्बई में यही भगड़े फिर शुरू हो गये। दंगा करने में देर क्या होती है। गरीबों को भड़काना भर होता है। किसी ने बम्बई की जुम्मा भसजिद के मुसलमानों को भड़का दिया। वह मुन्ड के मुन्ड

निकल पड़े। हुनुमान लेन के शिवालय को घेर लिया। लाशे

गिरीं । काफी खुत गिरा।

दूसरे दिन हिन्दू उठे। फिर वही सब बातें हुई। वैसा ही स्वृत गिरा। सच मानिये कुछ भी तो अन्तर न था इन दोनों के स्वृत में। अगर यह सचमुच अलग अलग होते तो क्या दोनों का स्वृत एक सा होता। कल कोई मरा, आज कोई मरा। पर मैं पूछता हूँ इस से धर्म का क्या घटा-चढ़ा। इससे मारने वालों को क्या मिला। इसी को तो बुद्धि-अष्ट कहते हैं न!

जब श्रादमी की बुद्धि-अष्ट हो जाती है तो उसमें रह ही क्या जाता है—पशु और उसका वल। ये जानवर भिड़ गये। श्रपनी श्रपनी ताकत दिखाने लगे। दो दिन तक यह खून-खराबी रही। परिस्थिति हाथ के बाहर निकल गई। श्रन्त में कुलाबा से मंगवा कर तोपें दागनी पड़ीं। बाहर से तीन हज़ार फोजी सिपाहियों की सहायता ली गई। साठ-सतर मनुष्यों का खून हुआ। तीन चार सी घायल हुए। हज़ारों लोग बम्बई छोड़ भाग खड़े हुए। बारह सी मनुष्य पकड़े गये। महारानी विकटोरिया ने वायसराय के पास सहानुभूति का तार भेजा। सरकार भी खूब थी। पहले दंगों के लिये किसी एक जाति को उकसाती थी श्रीर फिर तोपों को दगवाती थी। तिलक लिखते हैं:—

"मुसलमान बहक गये हैं। श्रीर यदि वे बहक गये हैं तो इसका एक मात्र कारण सरकार की श्रीर से उनकी उत्तेजित विश्वा जाना ही है।" (१४-५-१५६३ के 'केसरी' से)

पूना की सभा हुई। इस में तिलक देर तक बोले। उन्होंने

गोरचा विषयक आंदोलन पर किये गये आहेपों का खंडन किया। उन्होंने कहा—''किसी एक भी मुसलमान का जी न दुखे इसलिये दस हज़ार हिन्दुओं का जी दुखाया जाता है।"

उधर हीराबाग में काज़ी शहाबुद्दीन के सभापतित्व में सभा

हुई। एक मौलवी साहब ने जी खोल कर हिन्दुओं पर गाली बरसायीं। उन्होंने कहा — "ये लोग अपने समाचार पत्नों में हमें गालियाँ देते हैं और नीचता पूर्वक हमारा उल्लेख करते हैं। हमारे अकवर सरीखे बादशाहों के उपकार को ये मूल जाते हैं। ये लोग निरन्तर पराधीन ही रहने

योग्य हैं।"

काज़ी साहब यह नहीं समक सके कि यदि हिन्दू पराधीन
रहे तो मुसलमानों को भी पराधीन रहना पड़ेगा। उन्हें क्या
मालूम था कि वह जो गाली निकाल रहे हैं वह उन पर भी

उतनी ही लगती हैं जितनी हिन्दुओं पर। यह तो वैसे ही हुआ कि दो सगे भाई आपस में लड़ें और लड़ाई के तैश में एक दूसरे के बाप को बुरा मला कहे। है न मूर्वता? हिन्दुओं ने अपनी सभा करके मुसलमानों को गाली दे दी और मुसलमानों

ने अपनी सभा करके हिन्दुओं को गाली दे दी । क्या मिला ? इस गाली-गलौज के तरीके से न तो पहले कुछ मिला था ओर अब मिलेगा। क्यों न यह तरीका बदल (दया जाय ? क्यों

न हिंदू अपनी सभा में हिन्दुओं की ही गलती गिनायें आर मुसलमानों की प्रशंसा करें ?? क्यों न मुसलमान अपनी समा में фф

मुसलमानों की ही गलती गिनायें और हिन्दुओं की प्रशंसा करें १११ ज़रा गांधी के दिखाये हुए रास्ते पर चलकर तो देखिये।

जरा अहिंसा के हम पर सोच कर तो देखिये। विचार तो आपके ही रहेंगे, जरा इन्हें बदल कर तो देखिये। इस नये रास्ते पर चलने पर न तो चिल्लाते चिल्लाते आपका गला थकेगा, न

आपको किसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, और न लाठी और छुरा चलाना पड़ेगा। अब तो भारतवर्ष स्वतन्त्र है। अपनी सरकार है। अपनी वान है। हम और आप, हल चलाने वाला और

मोटर पर चलने वाला, पूजा करने वाला ख्रीर नमाज पढ़ने वाला, पालिश से बूट चमकाने वाला ख्रीर कीम से मुँह चमकाने वाला—सभी तो एक हैं। मारत एक है। मारतवासी एक

हैं। और यदि इतना कहने पर भी श्रापके दिल में चोर छिपा है, श्राप इसे अपना वतन नहीं सममते, श्रापको कहीं और की

है, आप इसे अपना वतन नहीं सममते, आपको कहीं और की याद आती है—तो आपको कोई हक नहीं है कि यहाँ एक पल भी रहें। अपने विचारों का बोम उठा कर चले जाइये यहाँ से।

वहाँ जाइये जहाँ आप के सींग समायें। हमें गहारों की ज़रूरत नहीं। समा कीजियेगा यह सब मैं इसलिए कह गया कि यह रोज़ रोज़ के हिन्दू-मुस्लिम भगड़े बहुत देखे, बहुत सुने। अब हम यह भगड़े यहाँ नहीं होने हेंगे। किसी कीमत पर न होने देंगे।

चाहे आप इसे इस कान सुनें या उस कान। इन दंगों से, इन फिजूल के भगड़ों से तिलक की आत्मा को दुख होता है।

क्या लाभ उनकी जीवनी लिखने या पढ़ने से यदि आप उन की

श्रात्मा को दुखाते रहें।

हाँ तो काज़ी शहाबुदीन का भाषण सुनने के लिये तिलक स्वयं दीरावाग में आये थे। उन्होंने मुसलमानों की गाली-गलौज सुनी और शान्तिपूर्वक सुनी। और हृदय से सुनी।

त्रक्टूबर १८६३ में मुकदमे का निर्णय सुनाया गया। कुल १४४४ व्यक्ति पकड़े गये थे। इनमें ६६६ हिन्दू थे श्रीर ७८४ मुसलमान। इनमें से २४ हिन्दू श्रीर २६ मुसलमान निरपराध

होने के कारण छोड़ दिए गये। बाकी अपराधियों को समान रूप से दंड दिया गया। पर लोगों ने इसे निष्पन्न नहीं बताया। कारण बम्बई में मुसलमानों ने तीन बार दंगा किया था खीर ठीने.

ही ब।र उसका श्रारम्भ जुम्मा मसजिद से ही हुश्रा । श्रतएव केसरी ने जोरों से इस बात को कहा—

केसरी ने ज़ोरों से इस बात को कहा—

"यदि अतिरिक्त पुलिस रक्खी जाती हो तो उस की नियुक्ति
जुम्मा मसजिद पर ही की जानी चाहिये और उस का व्यय भी
मसजिद की आय में से ही लिया जाना चाहिये।"

येवला में इस बात पर मागड़ा हो रहा था कि वालाजी की सवारी यथानियम पटेल की मसजिद के सामने से गाजे-बाजे के

साथ निकाली जाय या नहीं। उस दिन के लिये ज़िलाधीश ने यह आज्ञा कर रक्खी थी कि उस मसजिद में मुसलमान एक जित नहीं होंगे और हिन्दू मसजिद के पन्द्रह कदम तक बाजे न

बजावें।'पर मुसलमानों ने इस आज्ञा के विरुद्ध अपील की।

त्रयोदशी की रात को मामला बिगड़ गया। बुधवार रहते

हुए भी उस दिन मुसलगानों ने कुरान पढ़ने के लिए सबेरे सबेरे

ी मसिजद के द्वार खोल दिये। कुत्र भजन मंडलियाँ दारुशले पुल के पास की मसिजद के सामने से भजन-कीर्तन करती हुई

जारहीं थीं। फिर क्या था, मुसलमान लाठियाँ लिये हुए

मसजिद से निकल पड़े। लाठियाँ बरस पड़ीं। हारमोनियम कहीं गिरा, मंजीरे कहीं। किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी।

सारा जुल्स बिखर गया। नातृ साहब को लाठी से बुरी तरह पीटा गया। बात की बात में यह खबर गाँव भर में फैल गई। अब

हिन्दुत्रों में जोश त्राने की बारी थी। उन्होंने मसजिद में घुस कर मुसलमानो को खूब पीटा। पुलिस ने मसजिद को घेर लिया।

पर तब तक हिन्दू वहाँ से भाग गये थे। तमाशा देखने वाले वहाँ ज़रूर थे। वह भी थोड़े बहुत न थे। ६-७ हज़ार थे।

पुलिस कप्तान ने श्रपना घोड़ा भीड़ में दौड़ा दिया। साहब बहादुर के हाथ से कुछ लोगों के चोट लगी। कुछ लोगों के हाथ से साहब बहादुर के चोट लगी।

सब से आइचर्य की यह बात हुई कि मसजिद में जमा होने वाले हिन्दुओं में या गगापित की प्रतिमा फोड़ देने वाले मुसलमानों में से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले लोगों में नातू साहब भी थे। बेचारे पहले मुसलमानों के

हाथ पिटे, और अब पुलिस के हाथ लगे।

निरंपराधियों पर मुकदमा चला। सरकार की ओर से

वैरिस्टर लॉडस और आरोपियों की ओर से चिमनलाल सेटलवा

थे। नातू साहब पर भी अभियोग चला अपीर वह निर्देखि सिद्ध हुए।

जैसा कि मैंने उपर कहा है 'ऐसे दंगों के बाद जैसा कि होता है हिन्दू और मुसलमानों की अलग अलग सभा हुई। हिन्दुओं ने रे मार्कट में की और मुसलमानों ने जुम्मा मसजिद में। दो हज़ार मुसलमान एक जित हुए। मुसलमानों ने हिन्दुओं के विरुद्ध जो कुछ कहना चाहिये था उस से कुछ ज्यादा ही कहा। सभा में पुलिस के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। इसी को लह्य करके केसरी ने लिखा—

"त्राज पुलिस को धन्यवाद देने के लिये मुसलमानों की सभा हुई किन्तु कुछ दिनों में उन्हें पुलिस को गालियाँ देने के लिये सभा करनी पड़ेगी।"

आरंभ में मुसलमान तिलक को अपना कट्टर शत्रु सममते रहे। पर कितने दिन। अन्त में अविश्वास के बादल फट गये और अली-बन्धु जैसे महान नेताओं ने संसार के सामने प्रकट कर दिया कि तिलक ही उन के सच्चे गुरु हैं, मुसलमानों के सच्चे हितेषी हैं।

#### वापट कमीशन

बापट कमीशन के बहाने तिलक के दो गुण चमक उठे-

- (१) मित्र के लिये कष्ट सहना।
- (२) उन की कुशाध बुद्धि इस कार्य में तिलक प-१० महीने फँसे रहे वासुदेख सदा

शिव बापट उन के मित्र थे । यह एक गरीब बाह्यण वंश में उत्पन्न हुए थे । मजबूरी में बी० ए० की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बड़ीदा में नौकरी कर ली। नौकरी भी थी चालीस रुपये महीने की। पॉच वर्ष के अन्दर यह १२४) रुपये पर बड़े बाबू बन गये। सात वर्ष बाद सन् १८८६ में सहायक कमिश्नर बना दिये गये। सन् १८६४ तक उन का वेतन ६७४) रुपये तक बढ़ गया था।

तिलक और बापट सहपाठी न थे, पर इन दोनों का परिचय कालेज जीवन से हो गया था। दोनों रत्निगरि के रहने वाले थे। जब तिलक ने जिनिंग कम्पनी खोलने का विचार किया तब बापट ने बड़ौदा के एक साह्कार से उन्हें पाँच हजार रूपया कर्ज दिलाया था।

बड़ीदा के महाराज सयाजीराव की स्तर्तत्र यृत्ति के कारण ब्रिटिश सरकार उनसे कंट थी। क्योंकि इलियट साहब महाराज के स्वतंत्र और स्वामिमानी विचारों का आदर करते थे इस बारण रेज़ीडैन्सी उनसे भी नाराज रहती थी। अभाग्यवश सन् १८६४ में महाराजा और इलियट दोनों विलायत चले गये। बापट के शत्रु बाट जोह रहे थे। उन्होंने बापट पर एक साथ आक्रमण किया और बापट कमीशन बनना पड़ा। इसी बीच महाराजा और उन के दीवान के पास कुछ अर्ज़ियाँ आती रहीं। रेज़ीडैन्ट ने अर्ज़ियाँ देने वालों को भड़काया। वास्तव में ब्रिटिश सरकार को दरबार की अन्हर्व्यवस्था में हरब चेप करने का कोई अधिकार नथा। पर कौन कहे! विटिश सरकार की नीति देशी राज्यों के प्रति अराजकता, अनैतिकता और अधाधुन्धी का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के वायसरायों ने देशी राज्यों को मन बहलाव की एक चीज समक लिया था जिन्हें जब चाहते प्यार कर लेते और जब चाहते गरदन मार देते। उनका न अपना कोई अस्तित्व था, न अपनी ज्ञबान थी। उन की स्वतन्त्रता, उनकी स्वच्छन्दता नष्ट हो चुको थी या यों कहिंचे नष्ट कर दी गई थी। वह हिरन जो हवा में छलाई मारता था आज परवश था। वह राजे जो अपने राज्य से पुजे जाते थे आज दूसरे की पूजा में लगे थे।

सन् १८६४ में जब इलियट और महाराजा फिर विलायत गये तो बापट पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। मेकनकी को स्पेशल मैजिस्ट्रेट का अधिकार दरबार की ओर से दें दिया गया। उन्होंने अपने पद से अधाधुंधी शुरू करदी। बायट के पुराने पुराने मित्र उनका साथ छोड़ गये। दुर्दिन में साथ देने के लिए कलेजा चाहिए। और तिलक के पास यह कलेजा था। उन्होंने बापट को सहायता देने का बचन दिया। १४ जून का उन्होंने अपने मित्र बासुदेव राव जोशी को बड़ौदा भेजा। जोशी जी को यह समभते देर न लगी कि बापट का रहना खतरे से खाली नहीं है। अतएव उन्होंने बापट को बड़ौदा छोड़ने को बाध्य किया। बापट के पीछे खुफिया पुलिस लगी थी।

१८ जून को बम्बई जाने वाली गाड़ी पर बापट और जोशी

दोनों स्टेशन पहुँचे। जोशी का सामान उनके साथ था। वापट खाली हाथ उनको पहुँचाने आये थे। दस कदम पर खड़ी हुई खुिक या पुलिस बापट को देख रही थी। गाड़ी चली। बापट ने जोशी से हाथ मिलाया। पर यह क्या १ बापट चलती गाड़ी में जोशी के साथ बैठ गये। पुलिस देखती रही और वह बैठ गये। पुलिस देखती रही और वह बैठ गये। पुलिस देखती रही और वह गाड़ी में चल भी दिये। पुलिस देखती रही और गाड़ी चल दी। पुलिस जब तक हाथ पैर फेंके तब तक गाड़ी प्लेटकामें छोड़ चुकी थी। तार गये। टेलीफोन खटके। पर अब वापट बड़ीदा राज्य की हद से निकलकर रेलवे की हद में, अंग्रेज सरकार की हद में पहुँच गये थे। वहाँ के मैजिस्ट्रेट का वारंट न होने से बापट की रोक थाम कोई न कर सका। इस तरह जोशी जी के साथ पूना आ जाने पर वे लगभग डेढ़ महीने तक करार रहे।

३० जनवरी १८६४ की बापट की मुश्रात्तित कर दिया
गया। लोग उनके पीछे लगे रहे। श्रान्त में १३ अगस्त १८६४
को बापट कमीशन की नियुक्ति हुई। कमीशन के नियुक्त होते
ही बापट बड़ौदा जाकर कमीशन के सामने खड़े हो गये।
फरियादी की श्रोर से पहले बैरिस्टर फीरोज़शाह मेहता थे।
फिर मि० बसन खड़े हुए। श्रोर इनकी सहायता कर रहे थे
बुम्बई के प्रसिद्ध माई शंकर बकील। पर बास्तव में बकीलों का
श्रासली कार्य श्रीर उनके मुंशी का सभी कार्य तिलक ने किया।

सब उगते हुए सूर्य को ही पूजते 🐉। यह लोकोिक आज

बापट के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही थी। कल तक

उनके पास सत्ता थी, वे पूजे जाते थे। आज वे सत्ता हीन थे इस लिए उन्हें इस मामले में दफ्तर खोलने के लिये कोई एक कोठरी देने को भी तैयार नथा। हार कर स्टेशन के पास धर्मशाला में तिलक, वापट और जोशी को अपनी कचहरी जमानी पड़ी। कमीशन का कार्थ चार महीने चला। वापट पर १२ आरोप थे। निर्णय हुआ। एक आरोप को छोड़ कर बाकी सब में वह अपराधी सिद्ध हुए। इ महीने की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सज़ा हुई। पर कमीशन के

श्रीर दस हज़ार रूपये जुर्माने की सज़ा हुई। पर कमीशन के हाथ में सिफ़ारिश करना भर था, सज़ा देना नहीं। श्रान्तम निर्णय महाराजा के हाथ में था।

१६ जनवरी १८६५ को महाराजा विलायत से लौटे।

महाराजा ने राय बहादुर पंडित और दलाल इन दो कानून के दश्तों से इस मामले पर सम्मित मांगी। इन्होंने कुछ बानों को

छोड़कर शेष सब विषय में बापट को निर्दोष बताया । महाराजा ने फिर बड़ीदा हाईकोर्ट के एक पारसी जज और स्वयं दीवान साहब की सम्मति ली। चारों की सम्मति थी कि बापट आवे से अधिक विषय में निर्दोष हैं। उनमें से तीन की सम्मति थी कि बापट सब मामलों में निर्दोष हैं। महाराजा का निर्धय हुआ।

बापट निरपराध सिद्ध हुए । फिर मी बापट को नौकरी पर नहीं रक्खा गया लोकोिक भी तो है कि जमीन पर गिरा हुआ गोबर थोड़ी बहुत धूल लेकर ही उठता है। एक दो बातों पर महाराज को बापट की श्रोर से सन्देह हो गया। पर यह जन्देह बापट की नौकरी खत्म करने में ही सफल रहा, महाराजा का बापट के प्रति प्रेम खत्म करने में नहीं। महाराज ने बापट को १२४) की पेंशन बाँच दी। इस निर्णय के बाद बापट पृता में ही श्राकर रहने लगे। उनकी श्रीर तिलक की मैंत्री बराबर बनी रही, बढ़ती रही। इस मैंत्री में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह दो विरोधी स्वभाव वालों में थी। तिलक श्रीर बापट के स्वभाव में ज़मीन श्रासमान का श्रन्तर था।

महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तिलक को पहले से जानते थे। इस किस्से से यह परिचय और बढ़ गया, धनिष्ट हो गया।

### कांग्रेस

तिलक बराबर इस बात पर ज़ोर देते रहे कि जब तक स्कूल में हो किसी और उद्योग धंधे में हाथ न लगाओ। यह बात उन्होंने खुद ही चरितार्थ कर के दिखा दी। सन् १८५६ तक राष्ट्रीय महासमा के चार अधिवेशन हो जाने पर भी वे किसी में सम्मिलित न हुए। किन्तु स्कूल छोड़ते ही यह इस ओर बढ़े। १७ मार्च १५८६ को पूना में एक विराट समा हुई जिसमें राष्ट्रीय महासमा के उस वर्ष के अधिवेशन पर विचार किया गया। बम्बई की राष्ट्रीय महासमा के लिए तिलक और नाम जोशी ने धन संग्रह करना श्रारम्भ कर दिया। वे महाराष्ट्र मर के ज़िले जिले में घूमे। दस हज़ार रुपये एकत्रित किये।

दिसम्बर १८८६ में सर विलियम वेडरवर्ने की अध्यक्तता

में बम्बई में एक बड़ा अधिवेशन हुआ । सन् १८८६ की

सभा में १८८६ ही प्रतिनिधि आये थे। राष्ट्रीय महासमा के इस महापर्वे पर केसरी सप्ताह भर के लिए बम्बई ले जाया गया। दैनिक संस्करण निकला। महासमा की हर छोटी-बड़ी खबर

तोसरी प्रान्तिक परिषद मई १८० में फिर पूना में हुई। काज़ी शहाबुद्दोन उसके अध्यक्त थे। इस समा में तिलक सरकारी

निकली। इस सभा में चार्ल्स बैंडला भी आये थे।

आवकारी विभाग के ध्येय के विरुद्ध बोले। इसी परिषद में अगले वर्ष के अधिवेरान के लिये तिलक, नामजोशी और गोखते संयुक्त मंत्री बनाये गये।

त्रुगले वर्ष की आन्तीय परिषद किर पूना में हुई। ऋध्यक्त

थे प्रसिद्ध वकील गोविन्दराव लिमये। इस सभा में तिजक ने सम्मति बिल पर प्रस्ताव उपस्थित किया। फिर तिलक रामभाऊ

न सम्मात विल पर प्रस्ताव उपास्थत किया। फिर तिलक रामभाऊ साने के साथ अगले वर्ष के लिये संयुक्त मंत्री बनाये गये।

पांचवीं प्रान्तिक समा के सभापति फीरोज़शाह मेहता थे। इस की बैठक भी पूना में हुई। यह अविवेशन बहुत ज़ोर-दार रहा। इस बार फिर बाच्छा, सेश्त्रमाड, धामती और तिलक प्रान्तीय परिषद के मंत्री चुने गये।

इन प्रान्तिक परिपदीं का विवरण मैंने इस लिवे दिए कि इन में तिलक के वरावर मंत्री चुने जाने पर यह स्पा हो गया होगा कि तिलक १८० से ही प्रान्तीय परिपदीं ने

हो गया होगा कि तिज्ञक १८० से ती प्रान्तीय परिपदी है अभिन्त अंग बन चुके थे। वह महाराष्ट्र के हो गये से श्री महाराष्ट्र उनका हो गया था। प्रान्त के परिषद में, प्रान्त की राजनीति में यहाँ तक कि प्रान्त की घड़कन में, उन के ही हृदय का संदन सुन पड़ता था।

सन् १न६५ में तिलक पूना की म्यूनिसपलटी में चुन लिये गये। इतना ही नहीं उसी वर्ष वह बम्बई की धारा समा के भी सदस्य चुने गये। इन्होंने और नामजोशी ने अपना-अपना कार्य चेत्र बाँट सा रक्खा था। अतएव म्यूनिसपलटी आदि की ओर अब तक तिलक नहीं मुके थे। यह नामजोशी के चेत्र में था। स्थानिक स्वराज्य और औद्योगिक आंदोलन तिलक के पास थे। दोनों अपने-अपने चेत्र में काम करने रहे। सन् १न६६ में नामजोशी का देहावसान हो गया। तिलक को बहुत बड़ा धक्का लगा। कितने ही दिनों तक वह एक सूनापन, एक अकेलापन सा अनुमव करते रहे।

#### धारा सभा

पूना की म्यूनिसपलटी की अपेचा बम्बई की धारा सभा के साथ तिलक का सम्बन्ध कुछ अधिक रहा। उस समय धारा सभा में अधिकतर सदस्य बेमेल, वेजोड़ और बेबुनियाद थे। वे इतना ही जानते थे कि वे धारा समा के सदस्य हैं। क्यों हैं? किस कि लिये हैं? इन प्रश्नों को सोचने की न तो उनमें चमता थी, न सामर्थ्य। कुछ सदस्य थे जो अपना लिखा हुआ भाषण रुक रुक कर पढ़ देते थे— कुछ गलत, कुछ सही। कुछ सदस्य थे जिन्होंने धारा समा में कभी अपने ओठ

ही न हिलाये थे - कुछ आंख बन्द कर सोते रहते थे, कुछ आंख

खोत कर । कुट्ठ सदस्य थे जो अपना रंग विरंगे पोशाक दिखाने के लिये ही विद्यान सभा में आने थे—राजा-महाराजा जो ठहरे। यह तो हुई सदस्यों को दशा। धारा सभा की

दशा भी इन सदस्यों से मिलती जुलती थी। घारा सभा का मुख्य ध्येय था कुछ काम न करना। इसी लिए इन सवा दो वधीं म कींसिल आठ दिन बैठी। और कुछ मिला कर ३६ घएटे से कम काम किया।

धारा सभा में भी तिलक चुप न बैठ सके। बहाँ वह इस

बात के ढूंढ़ने में लग गये कि २४ वर्षों में सरकार को आय से जो रुपया मिला है इसका कौनसा भाग प्रान्त की उन्नित में लगाया गया है। उनकी इन छान बीन से, उनके इन प्रदनों से सरकार भयभीत हो गई। वह कौंसिल के सदस्य थे, हटाये भी न जा सकते थे। अन्य सदस्यों की तरह सरकार की प्रशंसा करना या सरकार को धन्यवाद देना वे जानते ही न थे।

परन्तु धारा सभा के काम की अपेद्या तिलक की प्रकृति बाहरी आंदोलनों में काफी थी। इन आंदोलन को तीव्र बनाने के लिये ही तिलक धारा सभा में गये थे।



## राष्ट्रीयता का उत्सवीं द्वारा पुनुरुत्थान

चिरील साहब अपने अप्रसिद्ध प्रंथ 'मारत की अशांति' में लिखते हैं:—''तिलक ने अपने राजनैतिक आंदोलन के साथ धर्म की सहानुभूति आवश्यक समक्त कर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत के परम प्रिय देव गण्यति की अपने समस्त आंदोलनों का आदिदेव बनाने की युक्ति निकाली है।"

तिसक जानते थे कि अँग्रेज़ों की सारी नीतिमता और बुद्धिमता धर्म पर आक्रमण करने में हरती है। आक्रमण करना तो दूर रहा वह धर्म में हाथ डालने में भी धवराती है। मुसलमानों ने इस का लाम उठाया था। वह जब तब 'धर्म संकट में है' की पुकार भचा देते थे। अतएव उन्होंने सोचा कि यदि वह हिन्दू धर्म के उत्सवों को सार्वजनिक स्वरूप दें तो जनता तो उस और खिचेगी ही, वह सब को एक कर के राष्ट्रीय बीजों को बिखेर सकते हैं। मार्वों को रूप मिला। गरापति उत्सव में सार्वजनिक विसर्जन और भजनमंडली की एक नई कल्पना हुई। एक नई रचना हुई।

सन् १८६४ में गण्यति-विसर्जन का वर्णन इस प्रकार दिया है:—''जिधर दृष्टि डालिये उधर ही गण्यति के दर्शन होते हैं। 'चारों खोर गण्यति बापा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' (हे मोरया गणेश बाबा आप फिर से अगले वर्ष शीघ आइये) की ध्वनि सुनाई पड़ती है जो आकाश मंडल को गु'जा रही है।" व्यक्तियों से संबंध-विच्छेद किया, उससे कई हजार गुने लोगों को उन्होंने संयुक्त भी कर दिया। गणपित-उत्सव केवल पूना की परिधि में ही न रह पाया। कुछ हो समय में यह बम्बई, कोल्हापुर, सितारा, श्रहमदनगर श्रीर धूलिया श्रादि स्थानों में भी पूने की तरह ही मनाया जाने लगा।

इस राष्ट्रीय उत्सव को आरंभ करके तिलक ने जितने

गरापित उत्सव के साथ साथ 'शिवाजी उत्सव' आरंभ करने का श्रेय भी तिलक को है। रायगढ़ के किले में शिवाजी की समाधि से उन्हें इस की प्रेरणा मिली।

२० अप्रैल १८४ को बम्बई के प्रसिद्ध लेखक करकेरिया ने प्रतापगढ़ के किले पर रायल ऐशियादिक सोसायटी के सामने एक तर्क और विद्वत्ता-पूर्ण निषध पढ़ा। उन्होंने अनेक आधार देकर यह सिद्ध किया कि—

"श्रफ़जल लाँ ने बीजापुर के दरबार में यह प्रतिज्ञा की भी कि मैं शिवाजी को जीवित या मृतावस्था में पकड़ कर लाऊँगा। ऐसी दशा में मिलने का बहाना कर के घोखा देने की वृत्ति पहले श्रफ़ज़ललाँ के मन में उत्पन्न होना स्वामाविक ही था।"

शिवाजी की समाधि की दशा कैसी थी। यह अगर आप को जानना है तो डगलस साहब का समाधि-वर्णन पढ़िये। वह लिखते हैं:—

"समाधि का श्रन्तेमार्ग काड़-कंखाड़ से गिर गया है। धर्भशाला के कर्श में से भी बड़े बड़े दृत्त उग श्राये हैं इसी प्रकार उस के पास के देशालय की भी बड़ी शोचनीय दशा है। उस की मूर्तियाँ नीचे फेंक दी गई हैं। " 'बस्बई सरकार ने इन सबको ठीक रखने के लिये केवल पाँच रूपया वार्षिक की मंजूरी दी है। इसका एक मात्र कारण यही है कि अंग्रेज़ परकीय हैं। '

के लिये इस ब्रिटिश सरकार ने दे रक्खा था। यह शिवाजी का अपमान था, देश का अपमान था, देशवासियों का अपमान था, देशवासियों का अपमान था, देश की उठती उमंगों का अपमान था। और यह पाँच रूपये भी जब दिये जाते थे जब कि सरकार जानती थो कि मराठेशाही

सुना त्रापने। पॉच रुग्या साल शिवाजी की समाधि

में सैकड़ों रूपये प्रतिवर्ष समाधि के उत्सव में खर्च होते थे।

अमई के केसरी में तिलक ने स्मारक संबंधी एक समिति
बनाने का सुमाव रक्खा। समिति बनी! केसरी में चंदे देने

वालों के नाम प्रकाशित होने लगे। १ श्रक्टूबर के केसरी में लिखा है कि यह चंदा ६०००) के ऊपर पहुंच गया। ग्वालियर उज्जैन श्रादि स्थानों में समाएँ हुईं। मराठे सरदार इस श्रांदोलन

में कूद पड़े। ४ नवम्बर तक चन्दा ११०००) के उत्पर पहुँ च गया। राष्ट्रीय सभा के मंत्रिपद का परित्याग कर भी तिलक उसे

न भूले थे। २६ दिसम्बर को उन्होंने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सभापितत्व में एक बड़ी सभा की। सभा रे मार्कट के मैदान में हुई। अपार जनसमूह था। एक बड़े वृक्ष की शाखा पर रेशमें होर से छुत्रपति शिवाजी की तस्वीर टाँगी गई। सुरेन्द्र बाबू

सवा सौ वर्ष में भी कभी न हुई थी। सबेरे विनायक शास्त्री का

इस बार रायगढ़ पर जितनी भीड़ हुई उतनी संभवतः सी-

श्रीर मालवीय जी के जोशीले भाषण हुए।

भेंट की।

नगरकी त्तेन हुआ। घोटवड़कर की भजन मंडली भी ऊँची आवाज में गा रही थी— "उठा चला हो करा तयारी, रायगढ़ी जाऊँ"। ऐसा लगता था मानो पूरा महाराष्ट्र वहाँ उमड़ आया हो। शरीर पर मिर्जई और कमर में लंगोटी पहिने गरीब माबले लोग भी कम्बल में रोटियाँ बाँध कर वहाँ आये। सबने अपनी अपनी स्थित के अनुसार नारियल और सुपारी गई। के सामने

तिलक एक महान राजनीतिक पंडित थे। त्रिटिश इतिहासकारों ने शिवाजी को लुटेरा कहा था, तिलक ने उन्हीं शिवाजी
को स्वराज्य का संस्थापक बनाया। इस तरह उन्होंने वास्तविक
लुटेरे की खोर उंगली उठायी। शिवाजी को प्रतीक बनाकर उन्होंने
राष्ट्रीय विचारों को जनता में बिखेर दिया। इतिहासकारों को
नया मार्ग दिया। भारतवासियों को नई चेतना दी। लोग शिवाजी
के राज्य के लिये, स्वराज्य के लिये क्ष्मतुर हो उठे जब उन्होंने
उत्सव के खंत में कहा—

"जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने आलिवर क्रामवल का स्मारक बनाया, अथवा फ्रांसीसियों ने नेपोलियन बोनापार्ट की स्मृति रक्खी, उसी प्रकार हम भी अपने स्वराज्य संस्थापक का स्मारक बना रहे हैं। इस में अराजनिष्ठा का कहीं नाम भी नहीं है।"

# पूने में सातों प्लेग

१८७ में मारत में अकाल, प्तेग, मूचाल, युद्ध और अत्याचार सबने एक साथ आक्रमण किया। रानडे के शब्दों में ऐसा प्रवीत होता था—''मानो सावों प्तेग भारत पर छोड़ दिये गये हैं।''

सार्वजनिक समा द्वारा श्रकाल श्रांदोलन जोरों से श्रारंम हुआ। समा में श्रांदोलन की स्फूर्ति उत्पन्न करने वाले भी तिलक थे श्रीर केसरी में लिखने वाले भी वही थे।

तिलक लिखते हैं — "यह कहने की आवश्यकता नहीं रही कि अब अज्ञाल पड़ने में कोई कसर नहीं रह गई। क्योंकि अब पशु घास के मूल्य बिकने लगे हैं और घास का मूल्य सोने के भाव हो गया है।" (१६ नवम्बर १८६ के केसरी से)

इधर सार्वजनिक समा की खोर से तिलक ने चारों खोर

श्रपने आदमी मेज दिये। साउँजिनक समा के तीन व्यक्तियों पर दिसम्बर १८६ में अभियोग चलाया गया। जिस समय यह अभियोग आरम्भ हुआ उस समय तिलक कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में गये हुए थे। उन्हें तार दिया गया। साथी संकट में हैं—यह सुनते ही वह उसो दिन पूना लीट पड़े। ३४ घंटे की लगातार यात्रा करके जब रात के ३ बजे तिलक पूना पहुँचे तां उस समय भी उन्होंने अपने घर लोगों को अतीचा करते हुए देखा। ऐसी थी उनकी लोकप्रियता। ऐसा था उनमें विद्वास ॥

श्रीर फिर पल भर भी विश्राम न करके वह मामले में लग गये।

साथियों को ख्राज सरकार ने घेर लिया था इस लिये वह

अभियोग के पहले तिलक ने एक विराट सभा की। उनके

सहायता के लिये जनता के पास दौड़े। जनमत मांगा। इस समा में तिलक ने कहा—" वर्तमान राज्य एकमात्र कानून परश्राधारित है। श्रवएव यदि सरकार के कानून को हाथ में लेकर उसे लोगों को भली भाँति समकाने से ही प्रो० साठे पर मामला चलाया जाता है तो फिर मेरा तो यह रात-दिन का काम है कि हज़ारों लोगों को कानून की बातें समकाता हूँ। ऐसी दशा में सुक पर

इस शब्दों में तिलक ने कानून के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। इन शब्दों में तिलक ने सरकार के विरुद्ध सब कुछ कह लिया। वह अपने भाषण में सावधान थे। वह अपने लेखों मे सतके थे।

इज़ारों मुकदमे चलने चाहिये।"

तितक की शितभा बहुमुखी थी। उन्होंने केवल राजनेतिक कार्य नहीं किये, उन्होंने केवल आन्दोतन नहीं किये बरन उन्होंने रचनात्मक कार्य भी किये। उन्होंने सार्वजनिक सभा की श्रोर से शोलापुर जाकर जुलाहों के लिये योजना दैयार कर सरकार के सामने पेश की खीर ज्यापारियों की सहायता की

उनके प्रयत्न से पूने में सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई'। आप सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय महायुद्ध मे राशनिंग की दुकानें खोल कर एक बिल्कुल नई योजना बनाई। पर देखा आपने, तिलक को इस की भी सूम, थी। श्रकाल से जनता त्रस्त थी। चारों श्रोर भूख की ह्क उठ रही थी। फिर भी जनता को ज़बरदस्ती लगान देना पड़ रहा था। तिलक ने यह दशा देखी तो केसरी में लिखा—

"क्या तुम लोग कायरता श्रीर भूख से श्रपने श्राप को मार डालोगे जब कि महारानी चाहती हैं कि कोई मरे नहीं, जब कि राज्यपाल कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जीवित रहे श्रीर जब कि

तुम्हारे पास देने को लगान है तो अवदय दो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या तुम अपनी वस्तुओं को बेच कर लगान दोगे

सैकेटरी श्रॉफ स्टेट तुम्हारे लिये कर्ज़ लेने को तैयार हैं। यदि

केवल इसिलये कि नीचे के सरकारी अफसरों का क्रोध तुम पर न आये। क्या तुम मीत के मुँह में भी बीर नहीं बन सकते।"

तिलक यह लिख कर ही चुप न बैठ गये। उन्होंने स्वेच्छा-पूर्व क शोषित जनता की सहायता करने वालों का संगठन किया खीर प्रामीणों को ज़बरदम्ती लगान देने से रोका।

तिलक स्वयं इस बात को जानते और मानते थे कि रोगी के घर रहने की अपेचा उस का अस्पताल में रहना अच्छा है:—

"अस्पताल में किसी रोगी के मरने पर यह खबर उड़ाया जाना कि वहाँ जाने से ही वह मर गया है अथवा भार डाला गया है—एकदम मूठ है। क्योंकि अस्पतालों को स्वयं हमने

गया ह — एकदम मूळ है। क्या के अस्पताला का स्वय हमन अपनी आँखों से देखा है। रोगी के साथ घर के दो एक आदमियों को भी वहाँ जाने दिया जाता है। रोगी के लिये खाने-

श्रादमियों को भी वहीं जाने दिया जाता है। रोगी के लिये खाने-पीने एवं श्रोषधोपचार के लिये भी वहाँ श्रच्छा प्रबन्ध होता है। ऐसी दशा में घर से रोगी को बाहर निकालने में ही जो कुछ बुरा लगता हो वह भले ही लगता रहे किन्तु वहाँ की व्यवस्था किसी भी प्रकार बुरी नहीं कही जा सकती।"

(१६-२-१८७ के 'केसरी'से)

राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि यदि कोई मनुष्य अपने घर के रोगी को छिपाकर रक्खेगा तो उसके घर की जाँच कर सख्ती के साथ रोगी को वहाँ से निकाल कर अस्पताल में पहुँचा दिया जायगा।

जाँच के लिये फीजी लोग आये, गोरे आये। वे लंड थे।

राज्यपाल के 'सख्ती' शब्द को वह मुलायमियत से न समभ सके। सख्ती हुई। और वह भी फौज़ो सख्ती। फौज़ी लोग अगर घर में घुस जाँय तो घर को विध्वंस तो होना ही है। हर घर फ्लासी, पानीपत, कलिंग, संडवा और वाटरल, का छोटा-मोटा

मैदान मालूम पड़ने लगेगा। यदि ऐसा हुआ तो इस में आहचर्य ही क्या ! क्या ब्रिटिश सरकार गोरों को घरों में भेज कर यह आशा कर रही थी कि वे हाथ जोड़ कर लोगों से प्रार्थना करेंगे

कि आप रोगियों को कृपया अस्पताल भेज दीजिये । सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई । अप्रैल और मई के सुघारक से आपको गोरों के इन अत्याचारों की जानकारी हो सकती है । आगरकर लिखते हैं-

"घर में यदि प्रस्ता स्त्री हो तो उस तक को बाहर निकाल देता, आँखे दुखती रहने पर उसे हाथ पकड़ कर बाहर खींच लेना, इन्हीं सब अधाधुंधियों का जोर शोर है। समक्त में नहीं त्र्याता कि यह प्रजा की रशा का प्रबन्ध है या उपद्रवकारियों की पिशाच लीला या रैंडशाही का खेल ?"

(१२-४-१-६७ के 'सुधारक' से)

श्रीर सुनिये-

"अब कियों के शरीर पर हाथ डालने के ही सले वढ़ गये हैं। श्रीर यह सब होते हुए भी हम अपने समाज की देखते हैं तो वह एकदम शांत प्रतीत होता है। हमें बड़ी लड़जा के साथ कहना पड़ता है कि सचमुच ही हमारे भाईयों की तरह नामई, साहसहीन ज्यक्ति दुनिया में कहीं भी न मिल सकेंगे। भारतवासियो, तुम इतने निःसत्व कैसे हो गये हो ? अपने आत्म जनों की मान रक्ता के लिये कुछ तो साहस दिखाओं।" (१६-४-१८६७ के 'सुधारक' से)

अत्याचार जन वढ़ जाते हैं, घड़ा जब मर जाता है तो अपने आप पूट जाता है, या तोड़ दिया जाता है। घड़ा तोड़ दिया गया। एक टूटा। विल्कूल चूर चूर हो गया। रैंड की इत्या हो गई। अब तक गोरे कुछ कर रहे थे। अब लोगों ने कुछ किया। बहुत कुछ किया।



## राजद्रोही या राष्ट्र प्रेमी

२२ जून की रात को रैंड साहब की हत्या हुई। प्लेग संबंधी त्रास से संतप्त होकर यह हत्या चाफेकर ने की। तिलक का इस हत्या से न कोई संबंध था न सरोकार।

१ जून १८६७ के केसरी में तिलक ने विभूति पूजा पर एक
सुन्दर लेख लिखा। विट्ठल मंदिर में १२ जून १८६७ को यह
उत्सत्र आरंभ हुआ। दूसरे दिन विचूरकर के बाड़े में पौरुप के
खेल हुए। रात को तिलक की अध्यक्ता में प्रो० भानु का 'अफजल
खाँ के वध' पर भाषण हुआ। इस भाषण में उन्होंने इस हत्या के
अपराध से शिवाजी को दोषमुक किया। अवसर था ही। तिलक
के एक शत्रु ने सांकेतिक नाम से बम्बई के टाइम्स में पत्र छाप
कर केसरी में प्रकाशित उत्सव का वर्णन और टिप्पिएयों में से
कुछ अंश लेकर उलटा-सीधा अनुवाद करके यह दिखाया कि
उत्सवों के भाषणों में राजद्रोह भरा है। इसके एक सप्ताह बाद
ही पूना में रैंड की हत्या हुई।

की आवाज को वह अपनी लेखनी द्वारा जनता तक—अपने स्वतंत्रता संप्राम के सैनिकों तक बराबर पहुँचाते रहे। वह जानते थे कि उन के शत्रु अवसर पर दांत जमाये बेठे थे। वह यह भी जानते थे कि रैंड के खून के कुछ छीटें उन पर भी फेंके जायने ' पर सांच को आंच क्या ? दो सप्ताह बाद ही ६ जुलाई १८६० को

तिलक एक निडर और निर्भीक सेनानी थे। अपनी आत्मा

उन्होंने 'क्या सरकार का दिमाग ठिकाने पर है' शोर्षक लेख लिख ही दिया। जैसा शीर्षक वैसा लेख। उन्होंने कहा—

"जिस प्रकार किसी बड़े हाथी के उन्मत्त हो जाने पर वह सर्वत्र त्राहि त्राहि मचा देता है लगमग वही दशा सरकार की भी हो रही है। जो खून कि हत्यारे को चढ़ना चाहिये वह अब सरकार को चढ़ रहा है, इस लिये उसकी टिष्ट एक दम बदल सी गई है।"

रैड साहब की इमसान यात्रा में थोरिपयनों के साथ साथ कुछ हिन्दुस्तानी भी स्वेच्छा पृषेक गये थे। पर द्वार पर ही वह सब रोक दिये गये। रोक जाने वालों में डा० भान्डरकर, डा० कावसजी आदि थे।

२० जुलाई १८६७ के केसरी में तिलक पूछते हैं-

"राजद्रोह किसे कहते हैं ?" इस विषय में लिख कर तिलक पहले से अपने लिये सम्मन्नी जुटा रहे थे। इसी अद्ध में तिलक ने यह सूचना भी प्रकाशित की थी कि प्लेग-विषयक जिस किसी को कुछ शिकायत करनी हो वह सप्रमाण केसरी को सूचित करें। इस एक सम्नाह में जितनी शिकायतें तिलक के पास पहुँची तथा गोरों के अत्याचारों के जितने प्रमाण मिल सके उनको लेकर २७ जुलाई १म६७ को तिलक बम्बई चल दिये। वह बम्बई के चैम्पियन आदि पत्रों में इन्हें प्रकाशित कर मांडा फोड़ने के

इरादे से बम्बई गये थे। उधर सरकार भी तिलक पर श्रिमियोग चलाने के लिये सामग्री जुटा रही थी। २७ जुलाई को सरकार वकील निकलसन ने दस्तखती दावा दका १२४ (अ) के अनुसार बम्बई के चीक भेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेंट के सामने पेश किया और गिरफ्तारी और तलाशी के वारंट ले लिये।

बाल और प्रेस के स्वामी हरी नारायण गोखले इन तीन के नाम था। रात के दस बजे तक तिलक पर वारंट का अयोग नहीं हुआ। रात को भोजन से निवृत्त हो तिलक अपने मित्र दाजी आबाजी खरे वकील हाईकोर्ट के साथ बैठे ही थे कि एक योरोपियन पुलिस अफसर ने आकर तिलक को वारंट

गिरफ्तारी का वारंट तिलक, आर्यभूषण प्रेस के मैनेजर

दिखलाया। पल भर में ही उन्हें सब बातें समक में आ गई। उन्होंने नौकर की बुलाकर जल्द बिस्तर बांधने की कहा। फिर खरे से कहा कि वह मैजिट्रेट से पूछ लें कि वह जमानत देने को तैयार है या नहीं। यह कह कर वह सार्जन्ट के साथ गाड़ी मे आकर बैठ गये। मोटर चल पड़ी, तेज बहुत तेज। कोर्ट पहुँ चते ही उन्हें एक कमरे में छोड़ कर ताला लगा दिया गया। दाजी साहब स्लेटर से मिले उन्होंने जमानत लेने से इन्कार

किया। इस की आशा थी। निराश होकर जब दाजी साहब तिलक को यह सूचना देने ११६ बजे रात में पहुँचे तो तिलक खरीटे ले कर सो रहे थे। उन्हें जमानत पर छुटने की आशा न

इधर अभियोग चल रहा था, उधर गिरफ्तारियाँ चल रही थीं। पुलिस कप्तान पचास सिपाहियों को लेकर बाला साह

थी इसी लिये तो आराम से सो रहे थे।

मती की जेल में रक्खा गया और दूसरे को थाना जेल में । पर

जिस दक्ता के अन्तर्गत यह लोग ब'दी किये गये थे वह इतनी पुरानी थी कि लोग उसे मूल गये थे। आप पूर्छेंगे क्या था यह कान्ता । सुनियेगा तो ह'सी आये बिना न रहेगी। यदि सरकार की इच्छा खुली अदालत में अभियोग चलाने की न हो तो वह इसके अनुसार उस व्यक्ति को बंदो कर उस की ज़मीन-जायदाद

38

ज़ब्त कर सकती है और उसमें से उसे खाने की भी दे सकती है। सुना आपने। कैदी रहेंगे पर सरकारी खुराक नहीं मिलेगी। कैदी रहेंगे पर अभियोग चलाने के लिये नहीं कह सर्केंगे । यह न्याय के साथ अन्याय था। जोरा-जोरी थी। इसी लिये जब तक न,तू जेल में रहे समाचार पत्रों में इस की टीका होती रही। लोकमत चीख उठा। भारत में ऋौर विलायत में, हर कानून जानने वाला, कानून को इस तरह रिस्सियों से बंधा देखकर इन गाठों को खोलने में लग गया। जनमत जितना नातू के वंदी किये जाने पर उत्तेजित हुआ था, उतना तिलक पर नहीं । यह नातू ऋौर तिलक का प्रश्न नथा। यह तो कानून की मर्य्यादा भंग करने का प्रश्त था। कानून को तोड़ने मोड़ने का प्रश्न था। प्रइत यह था कि क्या कानून राज्याज्ञा के भय से अपना घर छोड़ देगा, राजनीति के घर में टहल करेगा। नातु बन्युओं ने जनता की हलचल को देखा। उन्होंने श्रर्ज़ी

पर ऋजीं भेजना शुरु कर दी। उनका कहनाथा कि या तो हा

किनी मनुष्य का मुँह बंद कर देना डाकुश्रों का काम है, चोरों का भी नहीं। फिर यहाँ तो समूचे मनुष्य को बन्द कर दिया था।

को छोड़िये या खुली अदालत में अभियोग चलाइये। अकारण

ऐसा करने वाले डाकुओं से भी बड़े थे। उन की क्या संज्ञा दी जाय यह विदेशी सरकार से ही पूछिये। पर ऐसी नीति ज्यादा दिन चल नहीं पाती। कभी नहीं चली, तो अब क्या चलती।

इधर २ अगस्त १८६७ को हाई कोर्ट में न्यायायशीश बदरु हीन हैयब के सामने तिलक को जमानत पर छोड़ने की अर्जी दी

फलतः सरकार को नातू बन्धुओं को छोड़ना पड़ा।

गई। तिलक की श्रोर से बैरिस्टर दावर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जेल में रहने से तिलक के मुकरमे में तैयारी करने में कठिनता होगी।

श्रदालत में वहस हो रही थी। एकाएक न्याय मूर्ति तैयब ने पूछा—

"तुम कितनी जमानत देने को तैयार हो।" वैरिस्टर दावर ने उसी ढंग से उत्तर दिया —

"जितनी भी आप चाहें हम देने को तैयार हैं।"

हाईकोर्ट की आज्ञा हुई-पच्चीस इज़ार की दी ज़मानंत और पचास हज़ार का जात मुचलका लेकर तिलक को छोड़ने की आज्ञा हुई। और तिलक छोड़ दिये गये। सरकार ने नाक

श्राज्ञा हुई। श्रीर तिलक छोड़ दिये गये। सरकार ने नाक सिकोड़ी। जनता ने खुशी मनाई। जमानत देने वाले थे श्राणा

साह्व नेने और सेठ द्वारिकादास घरमसी। जुमानत पर छोड़ने

को न्या॰ रानडे राजी न हुए थे। यद्यपि वह हिन्दू थे। ज़मानत पर छोड़ने को न्या॰ तैयव राजी हो गयेथे यद्यपि वह मुसलमान थे।

तिलक के ज्मानतदारों को सरकार घीरे घीरे तोड़ रही थी। उसने ऐसे ही डा० भालचन्द्र को तोड़ लिया। इन्होंने मैजिस्ट्रेट की अदालत में कहा था कि यदि तिलक के लिये पांच लाख की जमानत देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। सरकार ने उन्हें तुरन्त ही घारा सभा का सदस्य बना दिया। अब जब हाई कोर्ट में जमानत देने का प्रश्न उठा तो डा॰ भालचन्द्र ने कहा कि जब सरकार ने मुम्ने अपनी ओर से घारा सभा का सदस्य चुन लिया है और मुक्त पर विश्वास रक्खा है तो फिर में उसके विरुद्ध जमानत देने को खड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य इस तरह से खरीदा जाता है। जानवरों के खरीदने का ढंग साधारण होता है। मनुष्य का असाधारण। जानवर के साथ उसके बच्चे वेचे जाते हैं, मनुष्य के साथ उसके सिद्धान्त। बात वही है। छोटे बडे का अन्तर है।

ज्ञानत पर छूटने के पांच सप्ताह बाद प सितम्बर १८७ को यह मुकदमा हाईकोर्ट में आरम्भ हुआ।

## काला कानून

जमानत पर छूटते ही तिलक पूना पहुँचे। उधर पूना निवा-सियों ने सार्वजनिक 'डिफैंस फंड' का आयोजन किया। दूसरे दिन से चन्दा आने लगा। अन्य प्रान्तों में भी चन्दा जोरों से एकत्रित होने लगा। अन्त बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष ने चन्दे के लिये अपील की। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के कोने कोने में अपने आदमी भेजे। वासुदेव राव जोशी ने अपने इष्ट मित्रों से थोड़ा थोड़ा रुपया उधार लेकर तिलक के हाथ में रख दिया।

तिलक एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्हें विद्वास था कि इस अभियोग में सज़ा अवदय होगी। अतएव उन्होंने अपना वसीयतनामा भी तैयार कर लिया था। जब यह कागज़ लिखने के लिये धोडोपंत विध्वंस को बसीयत बोलने लगे तो साम्पत्तिक स्थित की कल्पना कर लिखने और लिखाने वाले दानों की ऑखों में ऑसू भलक आये। तिलक के पास था ही क्या ? जायदाद के नाम पर एक मात्र केसरी पत्र ही था। और साथ में था उस का कर्ज़।

रैंड साहब के इत्यारे का पता लगाने के लिये ब्रुइन साहब की नियुक्ति हुई। वह पूना गये और वहाँ उन्होंने अपनी खुफिया जांच आरम्भ कर दी। वह खुफिया जांच के लिये प्रसिद्ध थे। पुलिस विभाग के थे। चतुर थे। उन्होंने पूना में रह कर दूसरे दिन से तिलक के यहाँ जाना आरम्भ कर दिया। गर्पे छिड़ती थीं। दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ऐसी कोई बात मुंह से न निकल जाय जो दूसरा पकड़ ले। इन की बातों में

बुद्धिमानी और धूर्रता कंघे से कंघा मिला कर चलती थी। बुइन इस कोशिश में रहते कि हत्यारा किस जाति या समाज का व्यक्ति हो सकता है इस विषय में तिलक के मुँह से कुछ गिर

जाय तो वह उठा लें। तिलक इस कोशिश में थे कि बुइन द्वारा

उन के मुक़दमें में सरकार क्या क्या कर रही है, यह मालूम हो जाय तो वह अगला कदम उसी प्रकार उठावें। पर यह लुका-छुपी का खेल कितने दिन चलता। एक दिन दोनों आमने-सामने आ ही गये। खुल पड़े। सुनिये उनकी वार्त्ताः—

"ब्रुइन—यदि आप निश्चय कर लें तो इस हत्या के मामले में हमें आप से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। फिर क्यों आप हमारी सहायता करने के लिये तैयार नहीं होते ?

तिलक-प्रथम तो मैं समम ही नहीं सकता कि किस प्रकार
त्रापकी सहायता कर सकूँगा। क्यों कि मुक्ते इस विषय की

जानकारी ही कहाँ से प्राप्त हो सकती है। फिर भी आपको स्मरण रखना चाहिये कि भूल-चूक से यदि मुक्ते किसी तरह कोई बात मालुम भी हो गई तो मैं उसे प्रकट नहीं करुँगा। क्यों

कि अपराधी को सजा दिलाना न्याय सममृते हुए भी मैं किसी के लिये गुप्तचर बन कर झाम नहीं करूँगा। और न अपनी ओर से किसी के अपर विश्वासचात ही होने दूँगा। इसी प्रकार मैं धापके कार्य में भी बाधा नहीं डाल्ँगा।"

मुइन साहब निराश थे। उन्हें क्या माल्म था कि तिलक की उत्तेजना की नींव उन के अतुलित नैतिक बल पर रक्खी हुई थी। इसं लिये उन की यह उत्तेजना कभी डॉवाडोल न होती थी। उन के नैतिक बल की चट्टान से टकराकर ब्रिटिश कूटनीति चकनाचूर हो गई।

तिलक की सज्जनता का प्रभाव बुइन साहव पर मलीमांति पड़ चुका था। श्रतएव उन के हृदय में तिलक के प्रति एक स्वामाविक सहानुभूति उत्पन्न हो चली थी। वह इस बात का श्राप्रह करते रहे कि सैशन में तिलक अपना मुकदमा कुछ दिन के लिये बढ़ा लें। उनका श्रनुमान था कि यदि हत्यारे का पता चल कर उसे सजा हो गई तो फिर तिलक पर से सरकार की कोप-हृष्टि अपने आप बदल जायगी और उस दशा में या तो उनको छाड़ दिया जायगा या उन्हें नाम मात्र को सज्ञा मिलेगी। इस तरह से सरकार का में जा हुआ खूँ ख्वाँर शेर कुछ ही दिन बाद तिलक के सामने पूँछ हिलाने लगा।

तिलक को सज़ा न हो इस के लिये सब अपनी श्रपनी कोशिश कर रहे थे। कोई चन्दा इकट्टा कर रहा था, कोई वकील तै कर रहा था। कोई जन्म पत्रो देख रहा था। प्रो॰ जिन्सी वाले तिलक से अनुरोध कर रहे थे कि जैसे भी हो मुकदमें को महीने भर के लिये आगे बढ़ा लो क्यों कि जन्म पत्रों के अनुसार यह पखवारा अनिष्टकारी है। पर तिलक का विश्वास था कि हत्यारे हा पता लग जाने पर भी सरकार इस अभियोग को वापस न लेगी। कुछ लोगों ने तिलक के पास ताबीज भेजी, कुछ ने ससाद और कुछ ने देवताओं पर चढ़े फूल।

जनमत तिलक के साथ था। तिलक पर श्रमियोग की सुनकर लोगों की सहानुभूति, सहृदयता, श्रीर संवेदना का एक श्रोत सा उमड़ श्राया—श्रपने श्राप, श्रकस्मात, श्रनायास।

त्रिटिश-न्याय बरसों ब्रिटिश-नीति की गोद में खेलता रहा है। त्रिटिश-न्याय ने जब जब इस गोद से निकल भागने की चेष्टा की, त्रिटिश नीति सौतेली माँ की तरह भुँभाला पड़ी, कुद्ध हो

गई। तभी तो जब तिलक के जमानत पर छोड़ दिये जाने का संवाद तार से विलायत पहुँचा तो लार्ड हेरिस ने लंडन टाइम्स

में पत्र छाप कर शिकायत के रूप में लिखा—"बम्बई हाई कोर्ट ने सरकार की इञ्जत घटाने की ज़िद सी पकड़ ली है।"

म सितम्बर १८७ को न्या० स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा आरम्भ हुआ। ज्यूरी बनी। दूसरे दिन मि० बेग की गवाही हुई और प्यू साहब की बहस।

तीसरे दिन इस वाक्य का अर्थ निश्चित होता रहा कि "म्लेच्छों को भारत के राज्य का ताम्रपत्र ईश्वर ने लिख कर नहीं दिया है।" 'म्लेच्छ' शब्द की व्याप्ति और 'नहीं दिया' के व्याकरण पर ज़ोरों से बहस हुई। लीजिये मैं आपको न्यायालय

में ले चलता ह्ं--''तिलक-'नहीं' अर्थात 'न'। इस का भूत कालिक स्वरूप तीनों काल की धातु साधितों से किया जाता है; और उसी पर से वर्षमान, भूत या मविष्य काल का बोध हो सकता है। धातु साधितों पर से ही काल का बोध होता है। जैसे कि 'नहीं' पर से उस किया के अस्तित्व का न होना ही सिद्ध होना है।

ही नहीं हो सकता है। इसका उपयोग वर्त्तमान, भूत, भविष्य

न्याः — म्लेच्छ शब्द जिस वाक्य में आया है उसके विषय में तो तुम्हें इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

तिलक — मेरे कथन का आधार कृष्णशास्त्री गोड़ेवाले का व्याकरण का नियम ही है।"

श्रीर फिर न्यायालय इस वाक्य पर श्राकर रुक गया— ''जो लोग राष्ट्र को नीचे दबाते हों उन्हें छांट निकालो।''

इस छांट निकालो पर, इस 'छाटून टाका' पर घंटों बहस

हुई। यह वाक्य सरकार को ऋसह्य था। पर इसी वाक्य के विचार से प्रेरित होकर सरकार ने निलक के विरुद्ध ऋभियोग चलाया। उनकी समम्म से तिलक उनके राष्ट्र (साम्राज्य) को नीचे

दवा रहे थे। राष्ट्रीय विचार तो वही एक था। जब उसे ब्रिटेन निवासियों ने प्रहरण किया तो उस में राष्ट्रीयता मजलकने लगी

श्रीर जब वही भाव भारत की जनता के हृदय में उदीप्त हुआ तो उस में राजद्रोह की बूआ गई। मैं पूछता हूँ न्याय को दूषित करने का श्रिधिकार ब्रिटेन को किसने दिया है। कल तक जो

तिलक जिटेन के लिये राष्ट्रहोही थे वह आज हमारे लिये राष्ट्र निर्माता कैसे हो गये १ जिटेन के न्यायालय ने जिसे अपराधी कहा, भारत के बर घर में उस की पूजा क्यों हो रही है ? क्या मानकीय गुण इतने अपूर्ण हैं ?? क्या मानकीय गुण इतने अपूर्ण हैं ?? क्या मानकीय गुण इतने अपूर्ण हैं ?? क्या मानकी का विवेक इतना शिथिल हो गया है कि अच्छाई खोर अच्छाई के बीच खड़ी दीवार को नहीं गिरा सकता ??? इन प्रश्नों का उत्तर तिजक ने बारम्बार दिया पर उन की सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ब्रिटेन ने हार कर १४ अगस्त सन् १६४० को दिया। न्याय पर बांधी हुई अपनी कुत्रिम परिधि को लाँच कर ब्रिटेन न्याय की नैसर्गिक घरा पर आ गया। इस तरह प सिनम्बर १८६० को सुनाया गया।

एडवोकेट जनरल श्री लंग का भाषण पौने दो घंटे में समाप्त हुआ। फिर तिलक की खोर से बोलने के लिये बैरिस्टर प्यू खड़े हुए। उन्होंने कहा—"जिस प्रकार आप लोग अपने उत्सवों में मनमाना बक्तास करते या बढ़बड़ाते या आवेश युक्त भाषण करते हैं तथा होम रूल मांगने लग जाते हैं किन्तु फिर भी आप को कोई खराजनिष्ठ नहीं बतलाता तो फिर आपको यही नियम तिलक के विवय में काम में लाना चाहिये। ये उत्सव ठीक पारचात्य भूमिका पर खड़े किये गये हैं।"

पांचवे दिन ऋथांत १३ सितम्बर १८६७ को प्यू साहब ने उपरोक्त भाषण समाप्त करके दका १४४ का सच्चा आशय बतलाया। संध्या के पाँच बजे पंच लोग उठकर दूसरे बरामदे में चले गये। पौन घन्टे में च्यूरी लौटी। सब ने एक मत हो कर दूसरे आरोपी केशवराव बाल को निर्दोष सिद्ध किया। प्रथम आरोपी तिलक के विषय में एकमत न था। ६ ने उन्हें दोपी बतलाया और ३ ने निर्दोष। तिलक से कहा गया कि यद्यपि उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है फिर भी वह अपनी वसीयन के लिये कुछ कहना चाहते हों तो कहें। तिलक ने कहा—

"ज्यूरी भले ही मुक्ते दोषी बतलाते रहें किन्तु मैं तो अपने आपको निर्दोप ही समझता हूँ। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने यह लेख राजद्रोह के उद्देश्य को सामने राय कर नहीं लिखे हैं और मैं नहीं समझता कि उन का परिणाम राजद्रोह उत्पन्न करने वाला होगा। लेख में प्रयुक्त शब्दों का भी अर्थ करने के लिये सरकार की ओर से ही किसी विद्वान को बुलवाना चाहिये था, वह भी नहीं हुआ।"

६ बजे शाम को जज ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा—''यद्यपि तुम्हारा अपराध बड़ा अवश्य है पर भयंकर नहीं।

… प्लेग के सिलिसिले में तुमने सरकार और जनता की बड़ी सेवा की है। किन्तु फिर भी तुम्हारी बुद्धिमता और विद्वता पर विचार करते हुए यही कहन पड़ता है कि ऐसे लेख लिख कर

तुम ने बहुत ही बुरा काम किया है। """ इन सब बातों का विचार करके मैं तुम्हें केवल १८ महीने की सख्त मज़दूरी सहित जेल की सज़ा देता हूँ।"

शाम के साढ़े ६ बजे श्रदालत उठ गई। पुलिस ने जल्दी से विलक को मोटर में बिठाया, श्रौर गाड़ी जेल की श्रोर दौड़ने लगी।

अपील की अर्ज़ी पर १७ सितम्बर १८६७ की तिलक के हस्ताचर करा कर वह अदालत में पेश की गई। २४ सितम्बर १८६७ का हाईकोर्ट ने उस पर विचार किया। तीन जज थे, पर उन में एक स्ट्रेची भी थे। यद्यपि यह अपील स्ट्रेची के दिये हुए निर्माय के विरुद्ध थी फिर भी वह उन जर्जों के बीच बैठे थे। सोच लीजिये फिर क्या न्याय हो सकता था ।

तिलक डिफैन्स कन्ड के लिये देश भर में सभाएँ हुई। गुरु-देव टैगोर ने मुख्य भाग लिया। तिलक को छुड़ाने के लिये कितने लोगों ने कोशिश की। मैक्समूलर भी उनमें से एक थे। उन्होंने कहा—"तिलक में मेरी दिल वस्पी संस्कृत के एक विद्वान के नाते हैं।"

तिलक को बचाने के लिए लोग पागल थे। किसी तरह से तिलक बच जाँय— सब को यही धुन थी। कुछ लोगों ने उन्हें सीख दी कि वह इन्कार कर दें कि वह लेख उन्होंने नहीं लिखा। तिलक ने ऐसा करने से इन्कार किया और कहा— ''इमारे जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब कि हम अपने स्वामी नहीं रह पाते, पर अपने देश वासियों के प्रतिनिधि होकर ही बोल सकते हैं।''

तिलक के जेल जाते ही नरसिंह चिन्तामणि केलकर श्रीर धोड़ीपंत विध्वन्स ने केसरी श्रीर मराठा को सम्हाला। इधर चिलायत में श्रपील की योजना भी फ़ौरन हो गई। २ श्रक्टूबर १८६७ को तिलक के मित्र दाजी आबाजी खरे काराजों को लेकर लंदन को चल दिए। इस समय देशी विदेशी का अन्तर ऊपर

त्रा चुका था। सभी भारतीय समाचार पत्रों ने तिलक को दी हुई सज़ा का विरोध किया। सभी ऐंग्लो इंडियन श्रीर

विलायत के पत्रों ने इस सज्जा का स्वागत किया —कुछ ने मन ही मन और कुछ ने खुल कर । ज्यूरी में जितने अंग्रंज थे उन सबने

तिलक को दोषी ठहराया। ज्यूरी में जितने भारतीय थे उन सब ने तिलक को निर्दोष ठहराया । तिलक के कुछ मित्रों ने चमा माँगने की सलाह दी, पर तिलक ने साफ इन्कार कर दिया और ठीक ही इन्कार किया क्योंकि सरकार ने इस मामले में

बीच में पुलिस ने रैन्ड साहब के हत्यारे का पता लगा लिया. जब सरकार को यह माल्म होगया कि रैन्ड की हत्या में तिलक का कोई हाथ नथा तब सरकार ने तिलक को गलती से पकड़ने की भूल को क्यों नहीं सुधारा ? जो आँख बन्द किये हुए है उसे

श्राप चाहें तपते हुए सूर्य के नीचे बैठा दें वह श्रॅंधेरा ही अंबेरा

पहले से ही निर्णय कर लिया था। यदि ऐसा न होता तो जब इसी

कहता रहेगा। सरकार की भी यही दशा थी।

तिलक की सज़ा हो जाने पर मिल मजदूरों ने उपवास किया, विद्यार्थियों ने कालेज जाना बन्द कर दिया और समाचार पत्रों ने शोक प्रकट किया, काले कानून पर आसू गिराये। इसी बीच रैन्ड का हत्यारा चाफेकर पकड़ा गया खीर उसे फाँसी की सज़ा दी गई।

१६ नवम्बर १८६७ को तिलक की अपील चार जर्जी के सामने आई। तिलक की ओर से बैरिस्टर आसकीथ, मेन और उमेशचन्द्र बनर्जी थे। इनकी सहायता कर रहे थे प्यू, गार्थ और दाजी साहब खरे। आसकीथ प्रसिद्ध वैरिस्टर के अतिरिक्त की इस्टन के मंत्रिमण्डल के गृह मंत्री भी थे।

श्रासकीथ ने कहा—"स्ट्रेची साहब का किया हुआ उलटा अर्थ यदि अपील में न बदला गया तो बही प्रमाण भूत हो जायगा। आगे के लिए बह प्रमाण भारत के वक्ता और पत्र—सम्पादकों के लिये सब प्रकार के राजनैतिक आन्दोलनों में विशेष रूप से घातक सिद्ध होगा।"

पर न्याय नीति के इशारे पर चल रहा था। अपील ना-मंजूर हुई। केसरी को लिखना पड़ा कि इस निर्णय के कारण अंत्रे जो न्याय-पद्धति पर से प्रजा जन का विश्वास उठ गया है।

आरम्म में जेल में विलक्ष की हालत बहुत खराब होगई भी। जेल में रूखी-सूखी रोटी और चटनी मिलती थी। तिलक रोटी की पपड़ी पानी में मिगो कर खा लेते थे। फलतः उन का बजन ३० पोंड कम होकर ११० पोंड रह गया।

पहले वह डोंगरी के जेल में रहे और फिर मायलला में। उस समय उमरावती में काँ भेस का अधिवेशन हो रहा था। इसमें तिलक के लिए स्वतंत्र रूप से प्रस्ताय रखने का प्रयास विफल रहा। फिर भी इस अधिवेशन में नातूबन्धुओं के प्रस्ताय पर बोलते हुए सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा-

"तिलक वास्तव में निरपराध हैं। शरीर से यद्यपि में उनके माथ उस अंधेरी कोठरी में जाकर नहीं बैठ सकता किन्तु आप फिर भी निश्चित जानिये कि मेरी अन्तरास्मा उनके साथ बस रही है।"

सुरेन्द्र वाबू के मुख से तिलक का नाम निकलते ही सभासद एक दम खड़े हो गये और बहुत देर तक उन्होंने तिलक का जय घोष किया । वाबू उमेशचन्द्र वनर्जी ने भी तिलक का उल्लेख करते हुए कहा—"स्ट्रैची साहब की व्याख्या देश के किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आई, और उन्होंने कानून को भ्रष्ट कर बड़ा भारी अनर्थ किया है।"

इथर तिलक बंदी थे उघर कैम्जिज यूनियन में बैपटिस्टा इस विषय पर बोल रहे थे कि तिलक को बंदी करने में सरकार की रीति अनावश्यक और ग़लत है। उन्होंने कहा —

"अधिकारी वर्ग से होशियार रहो। इस प्रगतिशील शताब्दी में ऐसा शासन असहा है जो जनमत पर आधारित नहीं है, जो उत्तर दायी नहीं है। सम्पादकों पर अभियोग चलाना इस कलम को चाकू में परिणित करना है।"

( १६—६ – १म्४४ के 'मराठा' से )

तिलक के मित्र दाजीसाहब खरे और सरकारी मध्यस्थ ब्रुइन साहब को इस बीच यरवदा के कई चकर काटने पड़े। यह लोग तिलक को छुड़ाना चाहते थे। अन्त में जाकर र सितम्बर को तिलक के छुटकारे का प्रश्न हल होने लगा। एक नई शते तैयार हुई। इसके अनुसार यदि फिर कभी तिलक पर राज-दोह का अभियोग होगया तो इस समय की रोष रही ६ महीने की सजा को तिलक इस समय भोगने को तैयार रहेंगे।

६ सितम्बर १८६८ को राज्यपान की कैंसिल के सामने तिलक के छुटकारे का प्रश्न उपस्थित हुआ। रात को आठ बजे निश्चित शर्ती पर तिलक के छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर खरे और मुइन उसे लेकर याखड़ा पहुँचे। वहाँ नये शर्तनामा पर इस्तावर करते ही तिलक का छुटकारा हो गया और वे खरे के साथ रात के साढ़े दस बजे विचूरकर के बाड़े में जा पहुँचे। इस तरह पूरे ४१ मप्ताह जेल काट कर तिलक घर लीटे। बात की बात में यह खबर देश मर में फैल गई। मिलने बालों का ताँता लग गया। मेला लग गया। जैसे कोई तीर्थ स्थान खुल गया हो। इन दो दिनों में तिलक से लगभग दस हज़ार नर-नारी मिलने आये। मंदिरों के घंटे बज डठे। दीप जले। पूजा हुई। बधाई के पत्र पर पत्र आने लगे।

१३ अगस्त १८६८ को बाबू रमेश चन्द्र ने विलायत से लिखा "मुफे हद विश्वास है कि आप के इस उदाहरण का सुपरिणाम भारत पर चिरकालीन होगा। आपके भोगे हुए कष्ट कभी व्यर्थ नहीं जा सकते।"

## कायाकल्प

तिलक का वज़ म सदा १३४ पींड बना रहता था। जेल में वह १०४ पींड तक घट गया था। जेल से आने पर सब लोगों की राय हुई कि तिलक एक महीने के लिये सिहगढ़ पर ९हें। उन्हें ठंडी हवा अनुकूल पड़ती थी। अतएव वह कायाकल्प करने में लग गये। उन्होंने अक्टूबर और नयम्बर सिंहगढ़ पर बिताये। वहाँ उनका स्वास्थ्य कुछ ही दिनों में सुधर गया। शरीर भरने लगा।

उन का कायाकलप वल रहा था। मद्रास की राष्ट्रीय सभा के समाप्त होने पर वह रामेइवर यात्रा को चल दिये। मद्रास से वह मदुरा गये और मदुरा से बैलगाड़ी से रामेइवर। लंका होते हुए वह फरवरी १८६६ में पूना वापस आये।

इसी प्रकार १८६६ की लखनऊ कांग्रेस के बाद वह बड़ा देश हो आये । ब्रह्म देश में वह १४ दिन रंगून रहे, फिर रेल से मांडलेय आये और फिर म दिन रंगून रहकर कलकत्ता वापस आ गये।

तिलक के ६ महीने पहले छोड़े जाने पर ऐंग्लो इंडियन पत्रीं को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर आंय-बांय बकना शुरू किया। 'ग्लोब' ने २८ अक्टूबर १८६६ के अंक में लिखा—

"बम्बई प्रान्त में राजद्रोही पार्टियों के जगह जगह पर जाल से बिछ रहे हैं। .... इन गोड़बोले (मृदुभाषी) अद्माणीं पर—जो कि फिर से मराठा राज्य के स्थापित हो सकने की आशा किए हुए हैं—नये राज्यपाल को न केवल अविद्वास ही

उरता चाहिये, बह्नि पूरी पूरी नज़र भी रखनी चाहिये।"

ग्लोव के इस उद्धरण को जब बम्बई के 'टाइम्स' ने १८

नवम्बर १८६६ को उद्धृत किया तो बड़ी खबबली मची ।

निलक ने मानहानि का दावा करने का निश्चय किया। दावा दायर की खबर पाते ही दूसरे दिन टाइम्स ने माफी मांगली। खब तिलक ने 'ग्लोब' की तरफ आँखें फेरीं। उन्होंने ल दन

हाईकोर्ट में 'ग्लोब' पर र्ज्ञाभयोग चलाने की तैयारी शुरू की। वास्तव में तिलक विलायत जाने को भी तैयार थे। यह देखकर 'ग्जोब' सारी चोकड़ी भूल गया। माफी माँगी। जुर्माना दिया।

इस तरह तिलक ने विलायत के समाचार पत्रों को भारत के मूचना सम्बन्धी समाचारों को शिष्टता पूर्वक सम्पादन करना सिखाया। उन्हें बोलना सिखाया। लिखना सिखाया।

इस घटना की ओर संकेत करके उनके विपत्ती रानडे अपने अनुयाइयों से कहा करते थे — "यह देखो तिलक का उदाहरण । वैसे उनका स्वभाव कैसा ही क्यों न हो किंतु किसी काम को हाथ में लेने के बाद निश्चित पूर्वक उसे समाप्त

किये विना वे कभी पीछे, नहीं हटते धीर इस के लिये हर एक प्रकार का कष्ट उठाने को तैयार रहते थे। यह उनका एक

श्रनुकरणीय गुण है।"

तिलक का परिवार बहुत बड़ा कभी न रहा। घर पर उनकी पत्नी, तीन लड़कियाँ, दो लड़के और दो भानजे रहते थे। इनके कोई भाई तो था नहीं। वहन थी। कोंकण के गांव में ही रहती थी। तिलक का बड़ा पुत्र विश्वनाथ उस समय १४ वर्ष का था और छोटा श्रीधर ३ वर्ष का।

तिलक के घर में शान-शौकत नाम को न थी। सामान में बहुत थोड़ी चीज थीं—एक मेज, दो कुर्सी, अल्मारी और एक आराम कुर्सी। दिन का आधा से अधिक समय तिलक इस आराम कुर्सी पर ही बिताते थे। हाथ में सुपारी का सरौंता चलता रहता था। सुपारी खाने का ही उन्हें एक शौक था। तिलक की सादगी उन के सारे परितार में दिखाई देती थी। स्वयं तो वह घर पर १४-२० घन्टे खुले बदन ही रहते थे। घर पर कोई मिलने आता था तो उन्हें यह चिन्ता कमी न होती थी कि इन से खुले बदन कैसे मिलें। इन की परनी पुराने ढंग की थीं। घर की देहरी को उन्होंने कभी न छोड़ा था। वह अपने घर और बच्चों में ही दिन रात लगी रहती थीं।

अपना स्वास्थ्य ठीक करने के बाद ४ जुलाई १न १६६ को तिलक ने केसरी को फिर अपने द्वाथ में ले लिया।

## शत्रुत्रों के जाल में

जिस प्रकार शिवाजी औरंगज़ेव के जाल में फँस कर वन्दी वर लिये गये थे उसी प्रकार ताई महाराज के मुकदमे का बड़ा जाल डाल कर ब्रिटिश सरकार ने तिलक को बन्दी करना चाहा। पर जैसे शिवाजी औरंगज़ेव के पंजे से निकल मागे उसी प्रकार तिलक भी इन षडयंत्रकारियों के जाल को तोड़कर निकल आये। पर उन्हें उसकी कीमत बहुत देनी पड़ी। यदि कुल हिसाव लगाया जाय तो ६ वर्ष का समय होता है जो नष्ट हुआ।

४ त्रगस्त १८० को तिलक जब जमानत पर छूट कर आये तो श्रपने मित्र बाबा महाराज की मृत्युशैया पर ७ श्रगस्त १८८७ को पहुँच सके। कितना अच्छा होता यदि वह जमानत पर न छूटे होते या दो दिन बाद छूटे होते। बाबा महाराज ने तिलक को जो बसीयत लिखकर दी उसका बिशेष भाग यह था—

"इस समय मेरी पत्नी गर्भवती है। यदि उसके पुत्र पैदा न हुआ अथवा यदि वह पुत्र उत्पन्न होकर शोध मर जाता है तो मेरे घराने का नाम चलाने के लिये एक पुत्र शास्त्र के अनुसार गोद रख दिया जाय और जब तक कि वह लड़का बालिंग नहीं होता पंच मेरी ज़मीन-जायदाद की देख माल करें।"

१८ जनवरी १८६८ को विधवा के एक पुत्र हुआ जो दें. महीने बाद मर गया। तिलक विधवा ताई महाराज की जमीदारी की देख रेख करने लगे। जमीदारी पर ऋण होने के कारण उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया। पर उस युवा विधवा को यह असहा था। वह अपने की उस जायदाद का मालिक समफती थी और यह नहीं देख सकती थी कि कोई गोद रक्खा पुत्र उसकी जायदाद का मालिक बन बैठे। बहुत से कारिन्दे उसके मुँह लगे थे जो उसके काफी निकट आचुके थे।

२७ जून १६१० को एक जगन्नाथ लड़का पसंद किया गया। शास्त्रियों की तथा अन्य लोगों की एक मीटिंग औरंगाबाद में हुई। लड़के के पिता और विधवा में वातचीत हुई और उसने अपने पुत्र को गोद लेने की आज़ा देदी। यह बात सबको बतादी गई और कागजात तैयार किये गये। २० तारीख को फिर एक मीटिंग हुई और बालक माँ की गोद में बैठा दिया गया। बाकी उत्सव पूना में फिर होने का निश्चय हुआ।

तिलक केसरी में लिखते हैं-

"कहावत है कि हर मुंख में एक काली भेड़ होती है। पूना नगर में जो कि सभ्यता के केन्द्र के नाते प्रसिद्ध है ऐसे षडयंत्र-कारी व्यक्तियों की कभी नहीं। " जब तक नागपूरकर का दिमाग नहीं फिरा था उन्होंने पूरी चेष्टा इस बात की की कि ताई महाराज इन नीच व्यक्तियों के बहकाने से बची रहें। पर एक समय आया कि वह भी उनमें मिल गये और अपने मृतक स्वामी की धोखा देने लगे।"

२६ जून १६०१ को ताई महाराज ने प्रोबेट को, जो तिलक को दी गई थी, रद करने की अर्जी दी। एस्टन के पास मुक्रदमा गया । एक दो दिन नहीं, पूरे १४ दिन तक तिलक को उल्टे सीघे परनों से घेरा जाने लगा। तिलव ने आपत्ति की। कान्न के तोड़े जाने का इशारा किया। पर कौन सुनता था उनकी। एस्टन ने प्रोबेट को रह कर दिया, औरंगाबाद के गोद रक्षे लड़के को नामंजूर कर दिया और तिलक को अदालत में भेज दिया जिससे कान्न के अनुसार कार्यवाही की जाये। तिलक के विरुद्ध ७ आरोप बनाये गये:—

- (१) नागपुर के विरुद्ध विश्वासघात करना ।
- (२) ऋौरंगाबाद के दोंरे के कागकों में हेर फेर करना।
- (३) भूठे हस्ताचर करना।
- (४) भू हे सबृत को जान बूभकर सच्चा साचित करना।
- (४) भूठे कागजात को असली सावित करना।
- (६) ताई महाराज के भूठे इस्ताक्षर बनाना ।
- (७) जान बूम कर भूठी गवाही देना।

४ अप्रैल १६०२ को तिलक सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किये गये। तिलक को यह दिन भी देखना था। षड्यंत्रकारी सरकार ने संसार के सामने तिलक की कैसी तस्वीर उतारी थी। वह भूठे थे, बेईमान थे, घोखेबाज थे, नीच थे आदि। तिलक महान जैसे व्यक्ति के लिये इससे कठोर और काला दिन कोई न आया होगा। अपने अन्दर आत्म विश्वास के बल पर ही वह इस नीच मंत्रणा को पार कर सके।

इसी बीच में तिलक ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दो कि उनका मुकदमा एस्टन की इजलास से हटा दिया जाय। हाईकोर्ट ने यह बात नहीं मानी । बाद में अपील हुई और इसी हाईकोटें ने एस्टन के फैसले को रद कर दिया। इस तरह तिलक और उनके साथी ट्रस्टी वन गये।

१४ सितम्बर १६०२ को सातों आरोपों पर आभयोग आरम्भ हुआ। २४ अगस्त १६०३ को उन्हें १८ महीने की कड़ी क़ैद और एक हज़ार रुपया जुर्माना सुनाया गया।

"क्लीमैन्ट ने पुलिस के लिये एक वारंट तैयार कर रक्खा

था। स्वयं उन्होंने पुलिस के मामले में इस्तचेष करने से इन्कार कर दिया। यह सब इस लिये था कि तिलक को इतना समय न

६ मार्च १६०४ का 'मराठा' लिखता है—

मिले कि वह अपने वकीलों को उसी स्थान पर अपील आदि करने की कोई राय दें सकें। पर तिलक को इस सब की आशा थी, इस लिये अपील की अर्ज़ी पहले से ही घर पर तैयार कर ली थी। निर्णय सुनाते ही तिलक तुरंत जेल ले जाये गये। सैशन्स जज ने अपील मंजूर करते समय और तिलक की जमानत पर छोड़ने की आज्ञा देते हुए इस जल्दबाज़ी पर अपना आइचर्य और कोध प्रकट किया।"

तीव कर देते थे। यह अपर के मराठा के उद्धरण से स्पष्ट है। जज लुकाज ने अपने फैसले में सज़ा कुछ कम की पर जेल की आज्ञा वही रक्खी। ४ जनवरी १६०४ को पुलिस तिलक को

थे। सरकार की गति को देख कर वह अपनी गति को संद्या

सरकार का कौन सा कदम कब उठेगा यह तिलक खूब जानते

हथकड़ी डाल कर यरवदा जेल ले गई। चार दिन वाद हाईकोर्ट की आज्ञा से वह मजनबरी १६०४ को छोड़ दिये गये। तिलक के हथकड़ी पड़ी यह सूचना आग की तरह फैल गई। कलकत्ते का एक दैनिक लिखता है—

"हम यह लज्जा जनक श्रीर शाहचर्य जनक सूचना सुनने को कभी तैयार न थे जो हमें कल मिली है।" हम श्रपनी सम्पूर्ण शिक्त के साथ यह कहते हैं कि जिन लोगों ने यह कार्य कराया है, उन्हें शर्म श्रानी चाहिये। तिलक के हथकड़ी डालने की क्या श्रावहयकता पड़ गई ? क्या सरकार डरती थी कि वह भाग न जांय ?? ऐसा कुछ भो नहीं था। जैसा कि कुछ लोग कह सकते हैं यह कुछ सरकारी श्रकसरों के द्वेष को पूरा करने को किया गया था, जो कायरों के समान गिरे हुए मनुष्य के अपर चलने में बड़े प्रसन्त होते हैं। हमें श्राहचर्य है श्रीर हमें बहुत श्राहचर्य है कि बम्बई का राज्यपाल जेव में हाथ डालकर क्यों खड़ा रहा जबिक उसके प्रान्त में ऐसे कार्य हो रहे हैं।"

२४ फरवरी १६०४ को दुबारा की हुई अपील की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई । ३ मार्च १६०४ को फैसला सुनाया गया । जज जैन्किन्स ने तिलक की जेल का फैसला रद्द कर दिया और जुर्माना जापस करने की आज्ञा कर दी । एडवोकेट जनरल ने बाकी ४ आरोप जुपवाप बापस ले लिये।

फीज़दारी का यह मुकदमा समाप्त होने पर स्थगित किया हुआ सिविल मुकदना चला। इसमें तिलक को गवाही के लिए श्रीरंगाबाद, श्रमरौती, कोल्हापुर श्रादि स्थानों में जाना पड़ा। महीनों खराब हुए। सब जज ने ३१ जुलाई १६०६ की श्रपना निर्णय सुनाया। यह तिलक के श्रनुकूल था।

पर सरकार तिलक को परेशान रखना चाहती थी। प्रति-पत्ती ने ३ अक्टूबर १६०६ को हाईकोर्ट में अपील की । बम्बई हाईकोर्ट ने १६१० में तिलक के विरुद्ध निर्णय किया । अब तिलक की बारी थी। १६११ में उन्होंने प्रिवी कौंसिल में अपील की। २६ मार्च १६१४ को प्रिवी कौंसिल ने हाईकोर्ट का निर्णय उलट दिया। १ करवरी १६१७ को जगन्नाथ महाराज को तिलक की छुपा से जायदाद मिलगई।

इस तरह १८६७ का चला हुआ मुकदमा १६१० को पूरी तरह से समाप्त हुआ। अकेले इस एक मुकदमें से ही तिलक का अदम्य साहस निखर उठता है।

सरकार तिलक से खरती थी इस लिए इस पूना के ब्राह्मण् के विरुद्ध ताई महाराज के अभियोग को उमारकर उसने अपनी राजनैतिक हवस मिटानी चाही। सच पूछिए तो भगवान ने ही इन राज्ञसों से तिलक को उवारा। इस लिये इस अभियोग के बाद तिलक की भगवान में अद्धा और भी अधिक हद हो गई। अब तिलक की राजनीति में अध्यात्म का पुट आगया था।

ď

## राष्ट्रीयता का उदय

कांग्रेस नेता श्रपना दायित्व भूल गये थे। उनके स्वभाव में नर्भी श्रागई थी, शिथिलता श्रागई थी। कांग्रेस एक दूसरे की प्रशंसा करने की संस्था बन गई थी। अपने प्रस्तावों में वह पुरानी लकीर पीट रही थी। यह प्रस्ताव न तो प्रगतिशील थे न कियाशील। चंदवारकर जैसे लोग सभापित चुने जाने लगे। क्यों ? क्योंकि वह सरकार के ऋपापात्र थे। क्योंकि वह हाई-कोर्ट के जज होने वाले थे।

कांग्रेस की यह दशा देखकर कांग्रेस के पिता हा म ने उन्हें मकक्तोरा, और कहा—

"आप लोग कांग्रेस में मिलते हैं, आप पल भर के जोश में गिरे पड़ते हैं। आप लोग अच्छा बोलते हैं और बहुत बोलते हैं। पर जब कांग्रेस समाप्त हो जाती है तब आप लोग अपने अपने धन्धों पर चले जाते हैं। वर्षों पहले मैंने आपसे कहा था उठिये और कार्य कीजिये। वर्षों पहले मैंने चेतावनी दी थी कि राष्ट्र अपने आप बनते हैं—क्या आपने मेरी बात पर कान दिया ?"

१६०४ तक तिलक एक प्रान्तीय नेता थे। बंग-विच्छेद पर ही वह सम्पूर्ण भारत में पूजे जाने लगे। यह बंग विच्छेद १६०४ में हुआ। यह लार्ड कर्जन के हाथों हुआ। पूरे प्रान्त में त्राहि त्राहि सच गई। बंगाल के दुकडे हो गये। पार्लियामेन्ट के पास अपील की गई। बायकट आरम्म हुआ। इस से स्वदेशी के आंदोलन को स्फूर्त्ति सिली। स्वदेशी आंदोलन जो आरम्म मे आर्थिक और राजनैतिक समस्या को लेकर चला था, राष्ट्रीयता का, नवीन चेतना का आंदोलन बन गया। राष्ट्र ने देशवासियों से स्वदेशी की मांग की। वस्त्रों में, खान-पान में, आचरण मे, जीवन में, कता में, साहित्य में, विज्ञान में और धर्म में यहाँ

तक कि सभी वस्तुओं में, सभी दिशाओं में स्वदेशी की होड़ सी लगं गई। भारत सरकार जो पाइचात्य सभ्यता की प्रतिनिधि थी -- उसके और उसकी सभ्यता के विरुद्ध यह आंदोलन आरम्भ हो गया । बायकाट सत्याग्रह में परिणित हो गया । युवक सैकड़ों की संख्या में इस शान्ति के ज्ञान्दोलन में भाग लेने को अप्रसर् हुए। सरकार ने नई नई श्राइ।श्रों से अपनी दमन नीति श्रारम्म की। लोगों ने राष्ट्रीय शिच्चा मिलने की आवाज उठाई। चंदा इकट्टा होने लगा। बात की बात में लाखों रूपये बरस पड़े। बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन सब कार्यों से सरकार बौखला पड़ी। राष्ट्र के नेताओं का त्राम जनता के सामने अपमान किया गया। अत्याचार पर श्रात्याचार होने लगा। सन् १८१८ का 'देश निवाला कानृन बहुत बड़ी तोप समम कर फिर से बाहर निकाला गया। १६०% में लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को नहा भेज दिया गया।

बंगाल के दुकड़े होने से राष्ट्रीयता की भिन्न भिन्न घाराएं

मिलकर एक हो गई। भारत के नेता एकता की श्रोर बढ़े। प्रान्तों के अलग अलग दल एकता की श्रोर बढ़े। विलक बंगाल की श्रोर बढ़े। विलक बंगाल की श्रोर बढ़े। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस विषय पर सरकार अपने कान बन्द किये हुए है, यद्यपि इस विषय पर सरकार से लोहा लेने में हमारी पराजय ही होनी है पर हमारा संघर्ष करना, श्रपनी श्रावाज अँची करना—इतना क्या कम है। जमीन पर तैरना सीखने के वे विरुद्ध थे। यदि हमें हैरना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, सरकार को सही रास्ते पर लाना है तो उस से संघर्ष तो श्रानवार्थ है।

बंग-विच्छेद का विरोध करते ही तिलक प्रान्तीय वातावरण से निकल कर भारतीय बातावरण में आगये। वह नवजात राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो गये। बंगाल के आन्दोलन से, लाई कर्जन की ध्वंसात्मक नीति से, सरकार के आतंक से तिलक को अवसर मिला कि वह लोगों की राष्ट्रीय उमंगों को एक हथ दे संकै।

ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों का पन्न लेना आरम्म किया। एक बड़े अफसर ने कहा—"दो बेगमीं में से मुस्लिम बेगम प्यारी है।"

महाराष्ट्र के कीने कीने में तिलक ने स्वदेशी और स्वराज्य का मन्त्र फूँक दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों की संगठन और आंदोलन में पक्का कर दिया। महाराष्ट्र में उनके सैकड़ों विद्यार्थियों ने उनके सम्पर्क में आकर जो कुछ सीखा था वे सब अपने गुरुदेव को गुरुद्धिणा देने को तैयार थे। महाराष्ट्र में उनका संगठन इतना अच्छा था कि उनके स्वदेशी और बायकाट का नारा लगाते ही पूरा देश इस नारे की ध्विन से गूँज उठा। महाराष्ट्र में कोई ऐसा नगर न था, कोई ऐसा गाँव न था जहाँ कि स्वदेशी की सभा न हुई हो।

पर अभी बहुत काम बाकी था। पंजाब, बंगाल और मद्रास के आंदोलन को एक सूत्र में बॉधना था। सभी नेताओं ने एक होकर तिलक का नेतृत्व माना। विपिन चन्द्र पाल, अश्विंच घोष, लाला लाजपतराय, खापडें और मुझमन्य अथैर - सभी ने तिलक का नेतृत्व स्वीकार विया। अपनी पार्टी का संगठन अब तिलक को नरमदल बालों के मुकाबले में करना था। नरमदल के नेता बड़े प्रभावशालो थे। कांग्रेस में तिलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बम्बई के शेर फीरोजशाह महता के उपर अपना हाथ रख सकते थे।

बंगाल का आंदोलन सही मानों में एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। कितने ही स्वदेशी कारोबार चल निकले। स्वदेशी की दुकानें खुलीं। स्वदेशी प्रदर्शनी होने लगी। पैसा फंड जो काले ने आरम्भ किया था वह तिलक का सहयोग पाकर एक जबरदस्त फंड हो गया। चरखा कातना, कपड़ा बिनना शुरू हो गया। लोगों का नारा हो गया। —"आत्म-निर्भरता भीख माँगना नहीं है।" लोगों की आत्मा जाग उठी। अब वह अपमान सहने को तैयार न थे। जो देश अभी तक खिन्न-मिन्न पड़ा था उसे राष्ट्रीयता का

अर्थ समभा में आने लगा।

दिलत जातियाँ, श्रङ्कत, निम्न श्रेशी के लोग भी इस श्रांदोलन के साथ थे। दो बार उन्होंने तिलक को पान-सुपारी भी दी शीं। तिलक ने कितनी बार कहा कि सब लोग बराबर है, जात-पांत का भेद वेदोचित नहीं है। उनकी समाश्रों में लाखों की संख्या में लोग श्राते थे। कविशों ने राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं। एक राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ।

एक बार रानडे ने कहा था कि हमारे प्रार्थना पत्र यद्यपि सरकार के लिये होते हैं फिर भी वह लोगों में जागृति लाने के लिये भी होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी इस विचार से भी एक कदम आगे वह गई। उसने कहा कि हमारे सभी लेख और भाषण हमारी जनता के लिये हैं। हॉ यदि सरकार भी चाहे तो उन्हें देख सकती है।

उन अत्याचारों की धन्यवाद है जिनसे बंगाल के क्रान्तिकारी दल को जनता का सहयोग मिला। इन क्रान्तिकारियों के अड्डे शहरों और गावों में थे। इन क्रान्ति के दूतों को गीता का पाठ पड़ाया गया। इनके हृदय में खामी विवेकानन्द के विचार भरे एये, मज्जानी और गैरीबाल्डी के जीवन की फांकी दिखाई गई और बम आदि शस्त्रों का प्रयोग सिखाया गया। यह क्रान्तिकारी दल हस और इटली के खुफिया दल के नमूने पर बनाये गये।

खुदीराम बोस और प्रपुल्ल चन्द्र ने मुन्त्रफरपुर के जज किम्सफोर्ड का खून करने की चेष्टा की पर उनकी अपेक्षा दो भोजी अंग्रेज औरतें उन का शिकार हो गई। खुदीराम पकड़े गये और उन्हें फांसी दी गई। क्रान्तिकारी इस बिल को शान्ति पूर्वेक न देख सके।

गुसांई, जो अबेजों से मिल गया था, उसे जेल में गोली से मार दिया गया। दो महीने बाद वे दरोगाजी जिल्होंने खुदीराम को पकड़ा था, खल्म कर दिये गये। करवरी १६७६ में सरकारी बकील को, जब वह हाईकोर्ट से जा रहे थे, खल्म कर दिया गया। यह सब क्रान्तिकारियों के संगठन का, उन की बीरता का होतक था।

लाल-बाल-पाल के नेतृत्व में युगकों ने विद्रोह का मत्हा ऊँवा उठाया। उन्होंने एक अलीकिक विजय इस लिये प्राप्त की क्योंकि वह विलायत की राजसभा को प्रार्थना पत्र भेतने वाली नीति को भिखारियों की नीति कहने लगे।

नरमदल और गरमदल के आदशों में अधिक भेद न था।
नरमदल का मारत सरकार के ऊपर से अभी, विश्वास उठा न
था। उनके पास इउना साहस न था कि जो प्रस्ताव वह रखते थे
उनको पाने के लिये वह आगे वढ़ सकें, लड़ सकें। यदि एक
ओर भारत सरकार की अपरिमित शिक्त से उनके हृदय में डर
बैठ गया था तो दूसरी ओर भारतवासियों की कमज़ोरी से भी
वे डरते थे। तिलक इसके विपरीत सोचते थे। उन्होंने कहा—

"हम राजनीति में, परोपकार में विश्वास नहीं करने। इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कि एक 878

विदेशो राज्य दूसरे राज्य पर शासन लाभ के लिए नहीं कर रहा ।

"गोखले त्याग में विश्वास करते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि वह उठे और कार्य करें। वह मानते हैं कि यहाँ के शासक पाषाए। हृदय हैं और त्रिटेन में लोकतन्त्र लापरवाह है। वह मानते हैं कि हमारे प्रयत्नों का अभी कुछ फत्त नहीं निकला। उनका कथन है कि इस समय परिस्थिति चिन्ता जनक है। इन सत्र विचारों में वह इस नवीन पार्टी के साथ हैं। पर जब कुछ करने की बात आती है तो वह कहते हैं—'मेरे मित्रों, हमें अभी थोड़ी और प्रतोद्धा करती चाहिये। सरकार की अवज्ञा करने से कोई लाम नहीं। वह हमें दबा देगो। 'इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गोखले सिद्धान्त में नई पार्टी के साथ हैं स्त्रीर व्यवहार में पुरानी के साथ।"

नरम दल वालों में एक बड़ी कभी यह थी कि वह कुछ निर्जीव नारों से चिपके रहते थे। इनमें से एक था - वैधानिक अधिकार। तिलक ने नरम दल से पूछा कि वह बतायें कि क्या भारत का कोई विधान भी है-

''क्या इम अपने साधारण अधिकारों को छिन जाने से रोक सकते हैं १ क्या हम इन अधिकारों के छीने जाने पर सरकार को दंड दे सकते हैं ११ यदि हमारे पास कोई विधान है तो वह केवल एक है--पीनल कोड ।"

तिलक ने कहा-"साधारण तौर से हमारा आन्दोलन कानून

के अन्तर्गत होगा फिर भी यह सरकार के हाथ में है कि उसे कानूनी या शैर कानूनी ठहरावे। आज जो आंदोलन कानून के अन्तर्गत है सरकार उसे एक कलम की नोक से शैर कानूनी कर सकती है। यह अवश्य है कि हम लोगों का लूट-मार, डाका और विद्रोह आदि से कुछ भी संबन्ध न होगा पर इस सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा नहीं है जो हम अपने अयत्नों पर रख सकें। हमारा आंदोलन वैधानिक नहीं हो सकता कारण हमारा कोई वधान नहीं है। हमारा आंदोलन पूर्णतः कानून के अन्तर्गत भी नहीं हो सकता कारण कानून बनाना उनके हाथ में है जिनसे हमारा विरोध है। इस लिये न्याय, नैतिकता और इतिहास ही हमारे पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।"

कुछ लोगों का कहना है कि यदि तिलक एक असाधारण वका होते तो वह नरमदल वालों का बहुत पहले ही अन्त कर जुके होते। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। माना कि तिलक एक महान वका न थे परन्तु वह प्रभावशाली अवस्य थे। यदि वह एक महान वका भी होते तो भी नरमदल का अन्त बहुत पहले न कर पाते। कोई भी परम्परा किसी के अच्छे वक्ता होने से ही समाप्त नहीं हो जाती। एक परम्परा के बनने-बिगड़ने में दशाब्दियाँ लग जाती हैं। किसी शिक्त का हास अनायास नहीं हो जाता—उस में भी समय लगता है। और बहुत काकी समय लगता है। और फिर 'अच्छे वका' या अच्छी वकता' की भी अनेक परिभाषा हैं। लाई मौलें लिखते हैं—''राजनैतिक वक्तवा

राष्ट्र ांनमाता तिलक Łξ

केवल शब्दों में नहीं होती, क्रिया में होती है। कार्य करने की समता, चरित्र, इच्छा, टढ़ता, ध्येय आरे व्यक्तित्व म होती है।"

तिलक के पास शब्द कम थे पर उनके पास चरित्र और

व्यक्तित्व की कमीन थी। तिलक ने उन लोगों के कार्यका निषेध किया जिन्होंने एक

विद्यार्थी पर स्वदेशी मीटिंग में आने के कारण अनुशासन के नाम पर जुर्मीना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे भूठे

अनुशासन से हमें या तो सरकारी अनुदान मिल जाता है या एक कालेज विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कर दिया जाता है। उन्होंने लोगों को भक्तभोरा और पूछा कि वह देशभक्ति और त्याग के

नाम पर क्यों न इन जंज़ीरों को तोड़ डालें खीर अपनी शिज्ञा प्रणाली को स्वतंत्र घोषित कर दें।

१६०५ का विद्यार्थी आंदोलन अपने समय की एक ही चीज थी। १६४२ का विद्यार्थी आंदोलन भी उसी तिलक-परंपरा की

एक छूट थी। १६०४ में बंगाल में जहाँ विद्यार्थियों पर अत्याचार किये जा रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन मानो इन अत्याचार की प्रतिकिया के रूप में अपने आप फैल गया। एक वर्ष के श्रन्दर दस हजार विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्कूल श्रीर कालेज में

नरम दल के नेता डा॰ रस बिहारी घोष श्रीर सर गुरुदास बनर्जी के संरक्तरण में अपने नाम लिखाये।

तिलक को मुसलमानों पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि इस

श्रिधिक डरते थे न कि उनके विरोध से । इस लिये जब नवाब सलीमजल्ला खाँ ने १६०६ की ढाका की शिक्षा सभा की श्रांतिस समय पर एक राजनैतिक पार्टी बना दिया तो तिलक परेशान न

है। उन्हें विश्वास था कि हिन्दुओं के मध्तिष्क से श्रीर मुसलमानों के पौरुष से और पारसियों के साहस से साम्राज्य-वाद का अन्त अवश्य हो जायगा। वह मुसलमानीं की अक्रियता से

हुए, प्रसन्त हुए। इस पार्टी ने, इस मुस्लिम पार्टी ने बायकाट श्रीर स्वदेशी श्रांदोलन के विरुद्ध अपनी श्रावाज़ उठाई तथा वंगाल के विभाजन का स्वागत किया। तिलक ने यह भविष्य-

बाग़ी की थी कि मुसलमान एक वार अपनी नींद से उठ वैठे फिर तो वह अपने राजनैतिक मार्गों में हिन्दुओं से कहीं आगे वह जायगा।

सर फीरोज्शाह मेहता कांद्रेस में ऋपनी निषेधात्मक तथा अति यात्मक नीति को चला रहे थे ! तिलक ने निर्चय कर लिया था कि वह कांग्रेस की एक बन्द सरीवर न रहने देंगे वरन उसे

बहता हुआ स्रोत बनायेंगे जिसमें उपान हो, जोश हो, गति हो। १६०५ की बनारस की कांग्रेस में तिलक को बहुत कुछ मिला

यदापि सब कुछ नहीं। कांद्रेस के नादिरशाह कारोजशाह महता इस कांग्रेस में नहीं आये थे। गाम्बल ने स्वदेशी आर बायकाट

द्यांदोलन का समर्थन किया। लागी की गोखने की उम् म्पीच

पर खादचर्य हुआ। उन्होंने लार्ट कर्तन की ओरंगक्रेय में गुलन

की। तिलक स्वदेशी और वायकाट पर अलग प्रस्ताव लाना चाहते थे। पर अभी नरम दल वाले वायकाट की बंगाल तक रखना चाहते थे, उसे हर प्रान्त में लाने से डर रहे थे। पर तिलक निराश नहीं हुए। वह सोच रहे थे—इस कांग्रेस ने वायकाट का समर्थन तो किया, वाकी कार्य दूसरी कांग्रेस से करायेंगे।

गोखले दो बार सन् १६०४ और १६०६ में विलायत चुन कर भेजे गये थे। इस के पूर्व वह सन् १८६७ में भी विलायत हो आये थे। वह सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ थे। उन के यह शब्द भारत के कोने कोने में गूँज डठे—

"आज ४ गाँवों में ४ गाँव विना स्कूल के हैं और म बालकों में ७ बालक गरीबी और अज्ञान में पल रहे हैं।"

सन् १६०४ में भी तिलक देवता की तरह पूजे जाते थे। उनके मित्र खापर्डे की डायरी में २६ दिसम्बर १६०४ के बनारस में लिखे यह शब्द मिलते हैं—

"तिलक मेरे पास एक कमरे में ठहरे हैं। सैकड़ों आदमी उन्हें देखने आते हैं। वह उन्हें एक देवता की तरह पूजते हैं और वह इसके योग्य हैं।"

१६०६ की जून में तिलक शिवाजी उत्सव के संबन्ध में कलकत्ता गये थे। उसी समय बिधिनचन्द्र पाल ने यह प्रस्ताव रक्खा कि तिलक कलकत्ते की कांप्रेस के सभापति हों। यह पहला अवसर था कि तिलक का नाम गंभीरता पूर्वेक सीचा गया था। पाल ने तिलक के सभापति बनाने के त्रिषय में पूरी तौर से प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। नरमदल घबरा गया। उन्हें डर लगा। सर फीरोजशाह मेहता अपना मध्तिष्क कुरेदने लगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने फीरोज्शाह मेहता की पूरा सहयोग देने का बचन दिया। अंत में एक बड़ी चाल चली गई। एक तार दादामाई नौरोजी के पास विलायत भेजा गया। उस में लिखा गया कि कांग्रेस खतरे में है। क्या इस समय दादाभाई भारत श्राकर कांग्रेस के सभापति न होंगे १ यह तार भूपेन्द्र नाथ बनर्जी ने, जो सुरेन्द्र बाबू के दाहिने हाथ थे, भेजा था। विना स्वागत समिति से पूछे, बिना अपने साथियों से पूछे यह कदम उठाया गया क्योंकि सुरेन्द्र बाबू को दादाभाई की सन्जनता ऋौर उनकी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा में विश्वास था। दादामाई ने कांग्रेस को खतरे में जानकर तत्काल ही उत्तर दिया कि वह भारत आ रहे हैं। इस तरह गरमदल वाले देखते रह गये क्यों कि समी जानते थे कि दादामाई के मुकाबले में कोई न खड़ा होगा।

यदि इस समय तिलक सभापित चुन लिये गये होते तो जो कार्य उन्होंने १६१७ की कलकत्ता कांग्रेस से कराया था वह ११ वर्ष पहले हो गया होता । कांग्रेस उस समय ११ वर्ष पीछे न रही होती ।

सन् १६०६ में जब दादाभाई ने कलकत्ता कांग्रेस में सभापति का आसन प्रहण किया तो १६ अक्टूबर १६०४ का बंग-विच्छेद एक नवीन स्पूर्ति को जन्म दे चुका था। इधर पूर्वी बंगाल कोध से दाँत पीस रहा था, उधर हिन्दू-मुसलमानों के दंगे की दबी हुई आग प्रज्वलित की जा रही थी। काल कानून के कारनामें देखने में आ रहे थे। सेना और पुलिस द्वारा शान्ति कायम की जा रही थी। जैसा कि डा॰ रस बिहारी घोष ने कहा—"वारीसल की प्रान्तीय सभा पुलिस द्वारा भंग की गई और यह शान्ति इस लिये भंग की गई कि शान्ति रक्खी जा सके।"

दादाभाई ने बतलाया कि केवल सेना पर सरकार का स्वर्च १७ करोड़ से बढ़ कर ३२ करोड़ हो गया है जिसमें ७ करोड़ अकेला विलायत में व्यय होता है। अंग्रेज़ सैनिक का वेतन इतना बढ़ा चढ़ा रक्खा था कि ब्रिटिश सरकार जितना अपना हिस्सा देती थी इस का तिगुना भारत से ले लेती थी।

पर ऋभी बड़ा प्रश्न बाकी था। क्या कांग्रेस की नीति बदलेगी ? खापहें ने तिलक की राय से सभी कांग्रेस नेताओं की १६०६ में यह पत्र भेजा कि कांग्रेस की नीति में हेर-फेर की बहुत आवश्यकता है। इस पत्र की सूचना पा ऐ क्लो इ खियन पत्र घबरा गये कि काँग्रेस गरमदल बालों के पास जा रही है। उन्होंने समाचार पत्रों में गोखले आदि से ऋपील की कि वह गरमदल की बातों में न आयें। यह वही ऐंग्लो इंडियन पत्र थे जिन्होंने सन् १६०४ तक गोखले को खूब गालियों दी थीं।

तिलक ने केसरी में खापर्डे के इस पत्र की चर्चा करते हुए लिखा-''हम लोगों से प्रायः कहा जाता है कि हम निराश न हों।

यदि नरभदत यही सममता है कि हम लोग जलद निराश हो जाते हैं और हम में दृद्वा की कमी है तो यह उनकी सरासर भूल है। " यह नहीं कि हमारा वैधानिक आदीलन में विश्वास नहीं है। हम ब्रिटिश सरकार की उखाड़ फेकना नहीं चाहते। राजनैतिक अधिकार के लिये हमें लड़ना पड़ेगा। नरमदल का विचार है कि यह हक खुशामद करने से मिल जायगा। हम सममते हैं कि यह अधिकार केवल अत्यधिक दवाब डालने पर ही मिल सकता है। क्या कांभेस इस बात की चेट्टा करेगी कि यह दबाब डाला जाय १ यही प्रश्न है। आरे यदि यह दबाव डालना है तो कांभेस अपनी इस अवकाश प्राप्त वृत्ति को छोड़ दे और एक ऐसी संस्था में विकसित हो जो निरंतर पृरी शिक से कार्य करती रहे।"

(११-१२-१६०६ के 'केसरी' से)

पूरा भारतवर्षे उत्सुकता से देख रहा था कि कलकत्ता कांग्रेस इस प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सभापति के भाषण का मुख्य विषय था स्वराज्य। इस भाषण से ऐंग्लो इन्डियन निराश हो गये। तिलक ने पाल की सहायता से नई पार्टी की एक विशेष मीटिंग की जिसमें यह निश्चय करना था कि कांग्रेस किस किस विषय को उठाये। यह निश्चय हुआ कि कांग्रेस स्वदेशी, बायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा पर अलग अलग प्रस्ताव पास करे।

राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पास हो गया पर स्वदेशी स्वीर

राष्ट्र निर्माता विलक

944 नायकाट पर विवाद होते समय तूफान सटा हो गया। विज्ञक

भीरोजशाह मेहता जैसे महारथी से मिड़ने के बाद तिजक ने यह शब्द कहे --''वायकाट त्रांदोलन न्यायोचित था और है।"

बायकाट को कांग्रेस का सब से वड़ा नारा बनाना चाहतेथे।

बनारस की कांग्रेस में केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बायकाट

था। पर अब कलकत्ते की कांत्रेस में बायकाट का कुछ और अर्थ था। श्रीर यह था राजनैतिक बायकाट। सच पृद्धिये तो गंगा के

माहातम्य की तरह स्वदेशी के अनेक अर्थ थे। सब के लिये अलग ऋतग ऋर्थ थे। मालबीय के लिये इस का ऋर्थ था राष्ट्र के उद्योग

धंधों को बचाना तिलक के लिये इस का ऋथे था ऋपने पैरों पर खड़े होना, राष्ट्र का विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से परित्याग करना और मध्य वर्गीय जनना को शोषण से वचाना। लालाजी

के लिये इस का अर्थ था अपनी पूंजी की रोकना। ८० वर्ष के वूढ़े दादाभाई ने शिता और आर्थिक सुधार पर ज़ोर दिया। इस तरह कलकत्ता कांग्रेस ने तिलक के तीनों विषय

वायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर तीन अलग प्रस्ताव पास किये।

पूरी कांग्रेस में अकेले तिलक ही एक ऐसे ये जो जानते थे कि विदेशी सरकार से हम कितनी माँग कब करें जिसे देने को ब्रिटिश सरकार बाध्य हो जाय ।

१६१८ में तिलक ने भारत की कौन कहे विलायत तक में जाकर

उसकी गित को पहिचानते थे। इस समय की गित को अंग्रेज़ भी जानते थे पर कहने में डरते थे कि कहीं भारतवासी सुन न लें। हॉ आपस में वह एक दूसरे से इस बदलते हुए समय की चर्चा

होम रूल श्रीर स्वाधीनता की मांग की। वह समय को जानते थे,

करते रहते थे। जून १६०६ में सैकेटरी ऑफ स्टेट लार्ड मौलें ने यहाँ के वायसराय लार्ड मिन्टो को लिखा था—

'प्रत्येक मनुष्य यही चेतावनी देता है कि एक नई चेतना

शिक्त भारत में उठ गई है और फैल रही है—तुम उसी पुराने ढंग पर श्रव शासन नहीं कर सकते हो। तुम्हें कांग्रेस पार्टी श्रीर कांग्रेस के सिद्धान्तों से जूकता है चाहे तुम उस के बारे में कुछ भी क्यों न सोचो। यह निश्चय समको कि कुछ ही

में कुछ भी क्यों न सोचो। यह निरचय समको कि कुछ ही दिनों में मुसलमान तुम्हारे विरुद्ध कांग्रेस से मिल जायेंगे।'' तिलक कितने महान राजनीतिज्ञ थे यह तो इसी से स्पष्ट

हो जाता है कि उन्होंने जो जो बातें जैसे जैसे सोचीं आज

कागज़ों के मिलान करने पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी उनको वैसे ही सोचती थी और वह घटनाएं तिलक के कथनानुसार उसी क्रम से ठीक उसी प्रकार होती जाती थीं। तिलक ने भविष्यवाणी की थी कि मुस्लिम लीग बनने हो,

मुसलमान अपने आप कांग्रेस के साथ मिल जायेंगे। यह बात लार्ड मौर्लें ने सोची और यही बात हुई भी क्योंकि लखनऊ कांग्रेस में १६१६ में मुसलमान हिन्दुओं से मिल गये।

## सूरत कांग्रेंस

सूरत की प्रान्तीय सभा में फीरोज़शाइ मेहता ने तिलक की अनुपस्थित से लाभ उठा कर गरमदल वालों को डरा कर बायकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तानों को ऊपर नहीं आने दिया।

तरमदल वाले गरमदल को अकेले नागपुर में कांग्रेस अधि-वेशन नहीं करने देना चाहते थे। वह स्वयं अधिवेशन करने में या तो असमर्थ थे या अधिवेशन करने से हरते थे। इस लिये उन्होंने एक सीधा पर कुल्सित मार्ग अपनाया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सूचना भेजी कि वह अधिवेशन नागपुर में नहीं कर सकते।

१० नवस्वर १६०७ को श्रास्त्रल मारतीय कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग बम्बई में हुई श्रीर तिलक श्रीर खापर्डे के श्रापत्ति करने पर भी कांग्रेस का श्राधिवेशन सूरत में होना निश्चय हुआ।

१ नवम्बर १६०७ को लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह एकाएक छोड़ दिये गये । इस से कांग्रेस में एक खलबली सी मच गई। अनायास यह सुन पड़ा कि लाला लाजपतराय को समापित क्यों न बनाया जाय १ सूरत में २१ नवम्बर १६०७ को स्वागत समिति बनी। महाराष्ट्र से अधिक सदस्य न आ सकें इसिलिये यह घोषणा हुई कि सभापित का चुनाव तीन दिन बाद २४ नवम्बर को होगा। फिर भी वहाँ जो

थोड़े से गरमदल बाले थे उन्होंने लाला साजपतराय का नाम समापित के लिये उठाया। गोसले ने हर तरह से इन थोड़े लोगों को सममाया कि वह लालाजी का नाम अपस लेलें, पर जब वह राजी न हुए तो उन्होंने चुनोती दी कि इतने नरमदल वालों के बीच यित वह लालाजी को समापित बना सकते हैं तो बनाये। गरमदल वाले हकबका गये कि क्या करें। तब उन्होंने हा० रस बिहारी घोष को समापित होने दिया।

डा॰ रस बिहारी घोष का जुनाव उस बहे खेल का एक छोटा सा भाग था। यह खेल क्या था १ नरमदल गरमदल को सदा के लिये कांग्रेस से श्रलग करना चाहता था। 'इन्दु प्रकाश' श्रीर श्रंत्रेज़ी के 'भारतीय समाज सुधारक' आदि पत्रों से यह बात स्पष्ट थी। इस समय गोखले और श्रन्य नरमदल बालों का कर्त्तेच्य था, कि वह गरमदल के इस संशय को दूर करते। सूरत कांग्रेस के दस दिन पूर्व जो प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रक्खे जाने बाले थे उनकी एक सूची प्रकाशित हुई। इस में स्वराज्य, बायकाट, राष्ट्रीय शिका, जिन पर कलकत्ते की कांग्रेस ने श्रलग प्रस्ताव पास किये थे, कीई भी न थे।

२३ दिसम्बर १६०७ को तिलक स्रत पहुँचे। उन्होंने कहा कि स्वराज्य, वायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा पर अलग २ पास किये हुए प्रस्तावों को अब मिटाना आत्मवात करने के बरावर है। देश के समाचार पत्रों ने भी इन प्रस्तावों के न होने पर कड़ी आलोचना की। तिलक परेशान थे। उन्हें कांग्रेस का भविष्य अधकार-सय

दिखाई देने लगा। वह न्याकुल थे। ऐसे चारों में वह जनता के पास दीड़ते थे। वही किया। उन्होंने स्र्त की जनता से अपील की कि वह जितना आगे बढ़ आये हैं वहीं रुके रहें, पर पीछें तो न हटें। दूसरे दिन लगमग ४०० गरमदल वालों की एक समा अरविंद घोष के समापतित्व में हुई। इसमें यह निश्चय हुआ कि गरमदल वैधानिक रूप से कांग्रेस को पीछे हटने से रोके और यदि आवश्यक हो तो समापित के चुनाव का विरोध करें। कांग्रेस मन्त्री को एक पत्र लिखा गया कि यदि आवश्यक हो तो वह हर विवादास्पद विषय पर, चाहे वह समापित का चुनाव क्यों न हो, वोट लेने का प्रबन्ध करें।

लाला लाजपतराय, जो २४ दिसम्बर को सूरत आबे थे, दोपहर में तिजक और खायहँ से मिले और बोले कि वह दोनों दलों के नेताओं की एक सभा करना चाहते हैं, इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तिलक और खायहें के सहमत होने पर वह गोखने से मिले। इधर संध्या समय गरम दल ने एक सभा की जिसमें एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। इस समिति में हर प्रान्त का एक सदस्य था। यह निश्चय हुआ कि यह समिति नरमदल वालों से बातचीत करेगी और यदि यह समभौता करने में असफल रही तो वह समापित के खुनाब का विरोध करेगी। लाला लाजपतराय को न तो २४ की रात को और न २६ की सबेरे उस संयुक्त समिति की कोई सूचना मिली। और न होने वाले प्रस्तावों की ही कोई प्रति दो गई। २६ दिसम्बर के प्रातकाल तिलक तथा श्रान्य गरम दल के नेता सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के घर गये और कहा कि वह सभापति के चुनाव का विरोध नहीं करेंगे यदि कांप्रेस गत

समापित के चुनाव का विरोध नहीं करेंगे यदि कांग्रेस गत वर्ष के प्रस्तावों से पीछे न हटे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मीठे ढंग से लाला लाजपत राय का नाम भी सभापित के

पद के लिये श्राजाय तो अच्छा है । सुरेन्द्र बाबू ने कहा कि वह लाला जी के नाम का स्वयं समर्थन करेंगे प्रथम प्रस्ताव पर वह श्रपने श्रीर बंगाल की श्रोर से श्राइवासन

दे सकते हैं सब को छोर से नहीं। इस लिये वे गोखले व मालवी से मिलें। मि॰ मालवी स्वागत समिति के अध्यक्त थे। एक आदमी मि॰ मालवी को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के घर बुलाने भेजा गया पर उन्होंने यह कह दिया कि उनके पास आने के

लिये समय नहीं है। वह पूजा पाठ में व्यस्त हैं। इस समय ११ बज चुके थे। तिलक अपने तम्बू में खाना खाने चले आये। १२ बजे कांग्रेस पंडाल में आने पर उन्होंने बराबर

मालवी से मिलने की चेष्टा की पर उन का कहीं पता ही न था। ढाई बजे के कुछ पहले तिलक को सूचना मिली कि मालवी सभापित के तम्बू में हैं। तिलक ने उनसे कुछ मिनटों के लिये मिलने का संदेश भेजा पर मालवी उन्हें टाल गये। वह अभी

नहीं मिल सकते। अभी सभापित का जुलूस निकलने वाला है .
नरमदल के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई आहवासन

नरमदल के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई आहवासन २५ वजे तक न मिलने पर विलक ने सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को यह पर्ची भेजी कि वह अपने भाषण में अब लाला लाजपतराय का नाम न लावें। उन्होंने प्रस्ताव की एक प्रति मालवी से मांगी जो उन्हें ३ बजे मिली यद्यपि 'अडवोकेट ऑफ इन्डिया' पत्र को यह एक दिन पूर्व ही मिल गई थी।

कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ हुआ। स्वागत-समिति क

अध्यक्त मालवी ने अपना भाषण पढ़ा। तत्परचात डा॰ घोष का नाम सभापित के लिये प्रस्तावित किया। गया। जब सुरेन्द्र नाथ बनर्जी बोलने उठे तो लोगों ने बहुत शोर किया। उन्हें बोलने नहीं दिया। सभवतः उस समय लोगों को मिदनापुर सभा का स्मरण हो आया था जहाँ उन्होंने पुलिस की सहायता से गरम दल वालों को निकाल दिया था। शोर गुल के कारण उस दिन की सभा स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन १२१ बजे तिलक ने मालवी के पास यह सूचना भेजी—

"श्रीमान, मैं सभापित के चुनाव के विषय में, उस के समर्थन के बाद, सदस्यों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक रचनात्माक सुभाव के साथ एक संशोधन रखना चाहता हूँ। कृपया मेरा नाम घोषित कर दीजिये।"

१ बजे अधिवेशन आरंभ हुआ बाबू सुरेन्द्र नाथ की कल की स्पीच को पूरा करने को कहा गया। उन्होंने अपनी स्पीच पढ़ी। पूरी पढ़ी। सब ने उसे सुना।शान्ति से सुना। तिलक को उनकी पचीं पर कोई उत्तर नहीं मिला था अतएव उन्होंने फिर उस के लिये दुवारा कहा,। फिर भी मालवी चुप ही रहे

इसलिये तिलक सुरेन्द्रनाथ के बाद मंच पर बोलने को चल पड़े।

तिलक को एक वालंटियर ने रोका। तिलक ने अपने बोलने का हक मांगा। इसके पहले कि डा॰ घोष सभापित की कुर्सी प्रह्ण करते, तिलक प्लेटफार्म पर पहुँच गये। जब ही तिलक बोलने को उठे स्वागत-समिति और नरम दल वालों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया। तिलक बराबर अपने बोलने के हक पर ज़ोर देते रहे। डा॰ घोष ने बीच में बोलना चाहा तिलक ने आपित की। वह वैधानिक रूप से अभी चुने नहीं गये हैं। एक तूफान उठ पड़ा।

लापर्डें की डायरी में सूरत का लिखा हुआ २६ दिसम्बर का यह वर्णन मिलता है—"डा॰ गर्डें ने देखा कि कांग्रेस पंडाल में अनेक बदमाश भी थे जिन्हें 'बैज' दे दिये गये थे जिससे वे कांग्रेस के कार्य कर्ता मालूम पड़ते थे। ""तिलक अधिवेशन में आये हुए लोगों से अपील करना चाहते थे। पर अध्यक्त ने और नरमदल वालों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। एक नरमदल वाले व्यक्ति, मेरी समम से अम्बालाल, ने तिलक की और कुर्सी फेंकी। इससे हमारा दल कोध से बौलला पड़ा। एक नरमदल वाले ने तिलक के ऊपर जूता फेंका। यह जूता सुरेन्द्रबाबू की पीठ में और फीरोजशाह मेहता के गाल में लगा।"

यह लोग तिलक से एक गज ही दूर बैठे थे। डा॰ घोष ने दो बार भाषण पढ़ने की चेष्टा की पर लोगों ने 'नहीं-नहीं' का शोर किया। इस लड़ाई-भगड़े के कारण बाकी कार्र-क्रम स्थागत

कर दिया गया।

डा॰ घोष यद्यपि अपनी स्पीच को कांग्रेस पंडाल में पढ़ न पाये थे परन्तु दूसरे दिन वह प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने

गरमदल वालों पर जोर से आक्रमण किया। मोतोलाल घोष,

ए० सी० मित्रा, बी० सी० चटर्जी ने दोनों दलों को एक करने की बहुत चेष्टा की—वे २७ तारीख की रात्रि को और २५ की प्रातः

तिलक के पास गये। तिलक ने उन को लेखनी बद्ध यह आह्वासन दिया—"इम लोगों की बातचीत ध्यान में रखते हुए

खीर विशेषकर कांग्रेस के हित में, मैं खीर मेरी पार्टी डा० रस विहारी घोष के सभापति के चुनाव करने को तैयार हैं, खीर जो

हुआ उसे हम भूलने को तैयार हैं यदि—
(१) गत वर्ष के स्वराज्य, स्वदेशी, बायकाट ख्रीर राष्ट्रीय

शिचा के प्रस्ताव पर कांग्रेस टिकी रहती है और ये अलग २ प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से फिर दुहराये जाते हैं।

(२) डा॰ बोष की स्पीच में से ऐसे वाक्य जो गरमदल वालों को श्रसहनीय हैं, यदि हैं, तो काट दिये जांय।"

यह पत्र नरमदल वार्जों के पास ले जाया गया पर वे एक होने को सहमत न थे। नरमदल वार्जों की श्रवण एक सभा हुई श्रीर इस तरह दोनों दलों के बीच खाई श्रीर बढ़ गई।

सूरत की कांग्रेस ने इतिहासकारों को, तिलक के मित्रों को, तिलक केशत्रुओं को, चलते चलते कुछ सोचने के लिए रोक

दिया। सब ने सब तरह के प्रश्न किये-पूरत की कांत्रेस किसने

तोड़ दी ? कलकत्ते के प्रस्ताब पर से कौन पीछे हटना चाहता था ?? लार्ड मौलें के मन्डे के नीचे कौन खड़ा होना चाहता था ??? आदि।

विधान अौर कान्न में दत्त डा० स्मिथ का कहना है-

"जब कि विवाद हो रहा है किसी भी समय विवाद की समाप्त करने के लिये प्रस्ताव रक्खा जा सकता है।"

अतएव तिलक का स्वागत-सिमिति के अध्यक्त को सूचना देना वैधानिक था। कानून के अनुसार अध्यक्त को उस के ऊपर वोट लेनी चाहिये। मालवी ने ऐसा नहीं किया। गलत किया।

केसरी में तिलक लिखते हैं—"नरम और गरम इल दोनों की यह स्मरण रखना चाहिए कि दोनों दल के लोगों का एक मात्र ध्येय देश का दित है। कोई भी जान बृक्त कर देश को नष्ट करने के लिये कोई कार्य नहीं कर रहे। यदि दोनों दल यह मानकर चलें, यदि दोनों यह समक्त लें कि विचारों में भेद अवदयंभावी है और यह देश के मज़बूत होने का चिह्न है तो गलतफ़हभी कम होगी। दोनों दलों को यह जानना चाहिए कि केवल एकता में ही अपनी बचत है और विचारों में भेद होने पर भी यह एकता हमें कायम रखनी है। नरम दल वालों को यह समस्ण रखना चाहिये कि इस नवीन वार्टी के उत्पन्न होने से साम्राज्यवादी उन्हें अपने निकट रखना चाहता है। गरम दल यह समक्ते कि यदापि नरम दल की हिचक और मय से प्रायः उन का गला घुटता सा है फिर भी उनके प्रभाव भीर प्रतिष्ठा की उन्हें अबहेलना नहीं

करनी चाहिए। उनसे यदि यह लाभ है तो यह हानि भी है।
गरम इल को राजनैतिक संप्राम में सदा आगे रहना पड़ा है
पर उनकी विजय का फज नरम दल को हो मिलता है। गरम
दल के सम्पर्क में होने के कारण नरम दल को प्रायः सरकार
के क्रोथ और व्यंग वाण का भागो होना पड़ता है।"

कांग्रेस के तोड़ने वाले के हृदय में ऐसे पवित्र विचार नहीं आ सकते। आरम्भ से अन्त तक तिलक की यही चेष्टा रही थी कि काँग्रेस में एकता रहे। उन्होंने इसको बनाये रखने के लिये सतत परिश्रम किया। यदि फिर भो काँग्रेस टूट गई तो दोष किसके दरवाने पर पड़ना चाहिये। यह ऊपर के विस्तृत बर्णन से स्पष्ट हो गया होगा।

फिर भी तिलक के शतुओं को इस मूरत की फूट से उनका मज़ाक उड़ाने का अवसर मिल गया था। उस समय लाई मिन्टो ने इस फूट की ओर संकेत करते हुए तिज्ञक के लिये लिखा था-

"पार्टी के मैनेजर की हैसियत से वह अभी बच्चा है।"

इस फूट पर दुरमन हंस रहे थे। इस फूट पर राष्ट्रीयता श्रांस् बहा रही थी।सूरत की घटना के ऊपर पांडचेरी के संत अरविद्शतिखते हैं—

"तूरत को कांमेस के बाद कितनों ने तिलक को जानजूम कर कांमेस को तो इने वाला कहा हैं पर इस घटना से किसी को इतना बड़ा धक्का न पहुँचा होगा जितना तिलक को । उन्हें इस सभा के ऋकर्मरूय लोगों से प्यार न था, फिर भी वह उसे एक राष्ट्रीय तथ्य मानते थे जो कि अधूरी आशा को पूरा करेगी।

इस लिये वह अपने ठोस कार्य के लिये इसे एक मुख्य संस्था वनाना चाहते थे। एक लाभपद संस्था को जो पहले से है उसको नष्ट करने का विचार या इच्छा उनके मन में कमी

नहीं आ सकती थी। जब उनका मध्तिस्क किसी भी परिस्थिति या सिद्धान्त पर हद हो जाता था तो वे हठी और अटूट हो जाते थे । फिर भी वह एकता के लिए सदैव तैयार रहते

थे जिससे कि ठोस कार्य हो सके। कुछ न मिलने की अपेंद्या वह आधी रोटी ही लेने को तैयार रहते थे यद्यपि यह

विचार उनमें बराबर बना रहता था कि कुछ श्रीर समय में वह पूरी रोटी ले लेंगे। पर वह भूसा या मिट्टी एक अच्छी रोटी की जगह लेने को कभी तैयार न थे।"

( ४---१६४० के 'मराठा' से )



## निर्पराधी का अपराध

स्रत से पूना लौटने पर तिलक ने गरम दत्त के एक दैनिक 'राष्ट्रमत' के लिये चन्दा एकत्रित करना आरम्भ किया। जून १६०८ में यह पत्र प्रकाशित हुन्या और अपने थोड़े से जीवन में इसने अपना जन्म सार्थक कर दिखाया।

करवरी १६०८ में तिलक ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। उन्होंने लगभग ४ लाख रुपया राष्ट्रीय स्कूल 'समर्थ विद्यालय' के लिये एकत्रित किया। पहले वह शोलापुर गये और फिर बारसी। उनका जोरों से स्वागत हुआ और उन्होंने ४००००) एकत्रित किये। सरकार ने १६१० में समर्थ विद्यालय को ज़बरदस्ती वन्द करा दिया।

इधर तिलक का ध्यान गरम और नरम दल को एक करने पर बराबर रहा। सूरत के बाद संयुक्त बंगाल की फरवरी १६०० में कवीन्द्र रवीन्द्र की अध्यक्तता में एक सभा हुई। इस सभा में दोनों दल के लोग आये थे और काफी सोच विचार के बाद स्वराज्य, स्वदेशी, वायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा पर मस्ताव पास हुए। तिलक को आशा थी कि बम्बई प्रान्त की शिक्षा पर भी यह प्रस्ताव इसी रूप में पास होंगे और दोनों दल एकता के सूत्र में बँध जायेंगे। पर होना कुछ और था।

३० अप्रैल १६० को एक बम जो कि किंग्सफोई जज को मारने के लिये मुजफ्फरपुर में रक्खा गया था उसने श्रीमती कैनेडी श्रीर उनकी पुत्री को वहीं समाप्त कर दिया । श्रनेक बंगाली युवक पकड़े गये। कुछ ऐंग्लो इंडियन पत्र खून का बदला खून से माँगने लगे। इन में 'पायनियर' श्रीर 'एशियन' मुख्य

थे । नरम दल वाले और राज भक्त लोग घवड़ा गये । सरकार

में भगदङ मच गई।

तिलक के उत्पर लोगों को सममाने का कर्ताव्य आ पड़ा। जन्होंने इस खून खराबी को कभी ठीक नहीं कहा और न उन्होंने

बम का ही स्थागत किया कि वह भारत का उद्धार करने आया हो। उन्हें यह कठिन कर्त्तव्य निभाना पड़ा कि सरकार को बताये

कि दमन नीति के क्या खतरे हैं, क्रान्तिकारियों को बतायें कि जो कुछ वह कर रहे हैं बिल्कुल ग़लत है और नरम दल वालों

को समकायें कि वे इस बम की घटना से अपना सिर न खो बैठें। श्रीर यह सब कार्य तिलक ने अपने जमता से निभाया।

श्रीर यह सब कार्य तिलक ने श्रपूर्व त्तमता से निभाया। २२ मई १६०८ को तिलक श्रीर २४ महाराष्ट्र के श्रप्रगण्य

नेताश्रों के हस्ता चर से एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें सरकार की दमन नीति पर और बम दुर्घटना पर खेद प्रकट किया गया। इसी बीच में समाचार पत्रों के सम्पादकों की पकड़ आरम्भ हो गई।

तिलक भी गिरफ्तार हुए। उनका १२ मई १६० मा सीधा साधा लेख ही सरकार को उनकी गिरफ्तारी

के लिए मिल सका । देश के मुख पर क्रोध श्रीर दुक् के भाव श्रा गये । बम्बई सरकार ने सोचा कि यह लेख श्रकेला हलका पड़ेगा इसलिये ध जून १६०८ के 'केसरी' के एक श्रीर लेख को लेकर एक नया वार्ट उन्हें जेल में ही दे दिया गया।

२ जुलाई १६•= को उनकी ज़मानत की अर्ज़ी जिलाह साहब ने न्या॰ दावर के सामने पेश की। यह दावर ने नामंजूर कर दी। कितने आइचर्य की बात थी। ११ वर्ष पूर्वे इन्हीं दावर ने न्या० तैयब के सामने इसी विषय पर तिलक को छोड़ देने के लिये बहस की थी। यह क्या ? क्या दावर साहब बदल गये थे! या उनके विचार बदल गये थे ? उत्तर सीधा है। जिस सरकार ने उन्हें न्यायाधीश के ऊँचे पद पर बैठाया था, उसे वह किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते थे। जज का पद उन्हें बहुत महँगा पड़ा । फिर दूसरा दुर्भांग्य यह था कि तिलक के अभियोग में एक विशेष जूरी बनाई गई। वैपतिस्ता ने, जो तिलक के वकील थे, इस बात पर ज़ोर दिया कि इस जूरी में अधिकतर योरोपियन होंने जो मराठी से अनिमझ होंने और इस लिये श्रच्छे जज न होंगे। दूसरे तिलक पर यह आरोप था कि उन्होंने योरोपियनों के विरुद्ध भारतीयों को मङ्काया है इस लिये अंग्रेज़ों को फैसले में बैठने के यह माने हुए कि तिलक ने इन जर्जों के खिलाक भड़काया है । पर वैपतिस्ता की बात नहीं मानी गई । श्रीर जुरी बैठी।

१३ जुलाई १६०८ को एडवोकेट जनरल ने बहस आरम्म की । जो वाक्य खतरनाक थे वह बताये नहीं गये। इस पर तिलक ने श्रापित की। उत्तर मिला कि सभी शब्द श्रीर सम्पूर्ण लेख खतरनाक हैं। तिलक के पिछले श्रमियोग में ब्रिटिश

सरकार तिलक की विद्वता देख चुकी थी इस लिये वह उनके पाँडित्य से टकराना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि विद्वता

में वह सरकार की धिज्जवाँ उड़ा देंगे।

तिलक ने अपनी पैरवी आप की। उन्होंने सरकारी अनुवाद-कर्त्ता जोशी से प्रश्न किये, उनसे उलट पुलट कर पूछा और कहा कि उनके अनुवाद गलत हैं। तिलक के इन प्रश्नों में

उन के वकील के सभी गुण श्रीर मराठी भाषा पर श्राइचर्य जनक श्रिषकार छिपा था। जब तिलक के घर की तलाशी ली गई तो एक पोस्ट कार्ड पर दो पुस्तकों के नाम लिखे थे जो कि

बस के ऊपर थीं। फिर क्या था। यह पोस्ट कार्ड भी अदालत में पेरा हुआ। सरकार से कीन कहे कि एक किताब तो बस नहीं

हो सकती और फिर एक किताब का केवल नाम ही बंग कैसे हो सकता है। पोस्ट कार्ड को समकाने के लिये तिलक ने अनेक

समाचार पत्रों से ७१ उदाहरण दिये घोर यह दिखाया कि उनके एक लेख से किनने राजनैतिक विवाद होते रहते थे—उसी एक लेख के बारे में कोई कुछ कहता था और कोई कुछ।

तिलक ने अपनी स्पीच १४ जुलाई १६०८ को आरम्भ की। यह स्पीच २१ घएटे और दस मिनट में समाप्त हुई।

यह स्पीच २१ घण्टे और दस मिनट में समाप्त हुई।
'माडने रिव्यू' लिखता है कि जब यह स्पीच हो रही थी

तब—''जज जूरी और सरकारी वकील तिलक के महान व्यक्तित्त्व

के सामने सिकुड़ कर खोये हुए से माल्य पड़ते थे।"

द बजे रात को जूरी फैसला करने को अन्दर गए और ६३ बजे वापस आये। उस समय अज्ञालत में सभी लोग निर्शय सुनने को आतुर हो रहे थे। तिज्ञक सदा की तरह इस अवसर पर भी प्रसन्नचित्त थे। उन्होंने मगवान कृष्ण के यह शब्द कहे-

''हतो वा प्राप्त्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोद्य से महीम—

यदि तुम हार जाते हो तो स्वर्ग में शासन करोगे यदि जीत जाते हो तो संसार तुम्हारे चरणों पर है।''

जूरी आये और उन्होंने प्रत्येक आरोप पर तिलक को दोषी बताया। २ तिलक के पन्न में थे श्रीर ७ विपन्न में । इस समय तिलक के पास अवसर था कि वह अपने शब्द वापस ले लेते या न्नमा माँग लेते पर वह मुकने वाले जीव न थे। उन्होंने अपनी गम्भीर आवाज़ में वह प्रसिद्ध शब्द कहे जिन पर देश को गर्व है। उन शब्दों से हमारे कितने भारतवासियों को प्ररणा मिली। कितने लोग प्रमावित हुए। यह शब्द स्वतंत्रता-संप्राम के सैनिकों की जीभ पर सदा अमर रहेंगे। उन्होंने कहा—"मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जूरी के निर्णय के विपरीत मैं निरपराध हूँ। कुछ और बड़ी शक्तियाँ हैं जो लोगों के भाग्य के अपर शासन करती हैं। संभवतः भगवान की यह इच्छा हो कि जिस कार्य का मैं प्रतिनिधि बना हूँ वह मेरे स्वतंत्र रहने की अपेना मेरे कष्ट सहने में अधिक आगे बढ़ेगा।"

जज ने ६ वर्ष की देश निकाला की सन्ना सुनाई उसने

कहा:— 'मुमे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा एक रोग प्रस्त मंध्तिष्क है, एक अत्यन्त दूषित बुद्धि है जो यह कह सके कि जो लेख तुमने लिखे हैं वह राजनैतिक आन्दोलन में उपयुक्त शस्त्र हैं। उनमें राजद्रोह की यू आ रही है। उनमें हिंसा टपकती है। उनमें खून करने की आज्ञा दी गई है।"

यह जज नहीं बोल रहे थे, उनके वेश में साम्राज्यवाद बोल रहा था। यह न्याय नहीं बोल रहा था, यह ब्रिटिश नीति बोल रही थी।

दूसरे दिन २३ जुलाई १६०८ को जब तिलक की ४३वी वर्ष गाँठ थी, उनकी सज़ा की खबर घर घर फैल गई। बाज़ार श्वपने श्राप बन्द हो गए, स्कूल कालेज खाली हो गए। वम्बई के मिल मज़दूर ६ दिन तक काम पर नहीं गए। देश भर में शोक समाएँ हुईं। कुछ नरम दल बाते इन सभाशों में भी न श्राये जैसे फीरोज़शाह मेहता। गोल ने उस समय लंदन में थे। वह भी शोक समा से श्रलग रहे। उन्हें सभापित बनने को कहा गया पर उन्होंने इन्कार कर दिया।

कैसला सुनाने के बाद ही पुलिस तिलक की साबरमती के जेल में ले गई। वहाँ वह साधारण कैदी की तरह रक्खे गये। जब दस दिन में उनका वजन १० पौंड कम हो गया तो सरकार को चिन्ता हुई और तब मले आदिमियों की खुराक उन्हें मिलने लगी।

१३ सितम्बर १६०८ को वह साबरमती से मांडलेय भेज

दिये गरे। फैसला सावारण कैंद्र में परिणित कर दिया गया। यदि वह अंडमन में रहते तो आज्ञाव रहते। यहाँ मांडलेय में उन्हें एक २० × १२ फुट के कमरे में ६ वर्ष रहना पड़ा। जब तिलक को यह सज़ा हुई थो तो लोगों को आशा न थो कि वह सज़ा पूरी कर बच सकेंगे। पर तिलक को मगवान पर मरोसा था। वहाँ पर भी उन्हें एक बाह्य कैदी मिल गया था। यह उनका खाना बना दिया करता था। उनका खाना मी असावारण था। उन्हें दूसरी बार जेल जाने पर डायबिटीज़ हो गई थी। पर तिलक अपने संयम और नियम से २४ वर्ष तक इस बीमारी पर काबू पाते रहे। २४ वर्ष तक उन्होंने इस बीमारी के कारण चीनी और चावल का एक भी दाना नहीं खाया था। यह बाह्यण कैदी इनके लिए विशेष रूप से भोजन बना देता था जो इस बीमारी में लामदायक था।

१६११ के दिल्ली दरबार के समय भी तिलक को नहीं छोड़ा गया।



## होम रूल का जन्म दाता

श्राखिर जेल के वह ६ वर्ष भी पूरे होने को श्राये। श्राखिर सामंतशाही को महाराष्ट्र-केसरी को छोड़ना ही पड़ा। श्राखिर दिन बदले।

समय बदल रहा था, पर भारत सरकार बदलने को तैयार न थी। लोगों की समक बदल रही थी, पर अंत्रेज सरकार समकते को तैयार न थी। ऐसा क्यों १ लोगों की इच्छा के विरुद्ध, न्याय की प्रेरणा के विरुद्ध तिलक को छः लम्बे वर्षों तक

जेल में क्यों रक्ता गया ? इसका उत्तर हमें थीरयो के इन शब्दों में मिलता है:—"अन्याय के समय न्याय शील व्यक्ति का स्थान जेल में होता है।"

सत्य रो पड़ा। उस ने बहुत कड़वे घूंट पिये थे, पर आज का सा नहीं। उसे डर लगा कि इस घूंट को पीकर उसकी मधुरता सदा के लिये नष्ट न हो जाय। इन शब्दों की श्रोट में उस ने न्याय को पृथ्वी पर पड़े देखा—विकल, विवश।

तिलक मांडलेय से लाये गये। १७ जून १६१४ की आधी रात को सरकार ने चुपचाप तिलक को उनके घर के सामने छोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे चोर पकड़े जाने के डर से चुराया हुआ माल छोड़ कर माग जाता है।

सरकार को आशा भी कि तिलक जेल की इवर्ष की अवधि को पूरा न कर पार्थेंगे। वह इस बीच में ही समाप्त हो जायेंगे। पर जब सरकार इस देश के रत्न को हज़म न कर सकी तो एक चालाक चोर की तरह उसने उन्हें उगलना ही उचित सममा। श्रीर तिलक छोड़ दिये गये।

लोग अपनी कल्पना दौड़ा रहे थे। तिलक छूट चुके हैं, पर बाको जीवन पुस्तकें लिखने में बितायेंगे। तिलक छूट चुके हैं पर अब राजनीति के मनाड़े में नहीं पहेंगे। एक दो नहीं पूरे छः साल जेल की दीवारों की ईट गिनते रहे हैं, अब उनमें जोश रहा ही कहाँ होगा ? तिलक के एक वाक्य ने उन के दुश्मनों की बेतुकी बातों पर राख डाल दी। उन्होंने कहा—"साहित्य और दर्शन केवल मेरे विनोद की वस्तु हैं, मेरे जीवन का कार्य एक बिलकुल दूसरी दिशा में है।"

जनता त्रांधी की तरह होती है जो अपने वेग में सब कुछ वहा ले जाती है। तिलक को देखकर यह आंधी फिर उठी। जनता फिर उठी। जनता फिर उठी। जनता फिर उठी। जनता के आवेग को एक रूप दिया गया— एक सुन्यवस्थित स्वरूप। सभा हुई। तिलक के स्वागत की तैयारी हुई। पूना फिर से जी उठा। आज ६ साल बाद वही आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। सब के कान उथर लगे थे, सब की आँखें उथर थीं। साम्राज्यवाद के गुर्गे और मुर्गे भी उस सभा में आये थे— पर वेश बदलकर, जुक छिपकर। तिलक का तेज देखकर यह मन ही मन नत-मस्तक हो गये। सामंतशाही का प्रकोप सोचकर वह अपनी परवशता पर मुंकला रहे थे। इतने में तिलक के सब्द सुनाई पड़े—

"श्राज जब छः वर्ष परचात में अपने घर श्राया, श्रीर संसार से अपना पुराना परिचय फिर करने लगा तो मैने अपने श्राप को रिप वैन विंकल के समान पाया। सरकार ने मुक्ते दुनिया से इतनी दूर रक्खा जिससे कि मैं उसे भूल जाऊँ श्रीर वह मुक्ते भूल जाय। लेकिन में अभी लोगों को भूला नहीं हूँ श्रीर मुक्ते यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि श्राप लोग भी मुक्ते भूले नहीं हूँ। मैं जनता को यही विश्वास दे सकता हूँ कि ६ वर्ष श्रालग रहकर भी मेरा प्रेम लोगों के प्रति कम नहीं हुआ है, श्रीर में उनकी सेवा उती ढंग से उसी संबंध से श्रीर उसी जमता से करने को तैयार हूँ यद्यपि यह संभव है कि मुक्ते श्रपना मार्ग थोड़ा बदलना पड़े।"

अब तिलक के पास तीन कार्य थे। कांग्रेस में एकता लाना, गरमदल का संगठन, और होम रूल का आन्दोलन!

सरकार ने देखा कि तिलक शान्ति से बैठने वाले नहीं हैं तो वह भी शांति से बैठने को तैयार न थी। तिलक के घर के चारों ओर पुलिस थाने बन गये जैसे कोई मोर्चा लिया जा रहा हो या किसी दुर्गम दुर्ग पर चढ़ाई करने का प्रबन्ध किया जा रहा हो। जो कोई तिलक के घर से निकलता या उनके घर में जाता उस का नाम लिख लिया जाता। सरकारो कमचारियों को उन से मिलने पर चेतावनी दी जाने लगी। पर यह सब कितने दिन। अगस्त १६१४ में महायुद्ध के छिट जाने से सरकार धमाके के साथ नीचे आ गिरी। चमीन पर आते ही उसे

अपनी नीति बदलनी पड़ी। उलटे पैरों वापस आना पड़ा।

मिसेज वेसेन्ट विलायत में होम रूल का आन्दोलन करने गई थीं। वहां से वह हताश होकर लौटीं, पर भारत में आकर वह पिर होम रूल के आन्दोलन में लग गई। वे कहती थीं—

"भारत की राज्यमिक का मृत्य मारत की खाधीनता है।"

यह विचार अकेले मिसेज वेसेन्ट के न थे। यह देश-वासियों के विचार थे। यह लाला लाजपतराय और जिन्नाह के विचार थे।

जब महायुद्ध छिड़ा तो क्रांतिकारियों के श्रतिरिक्त सभी पार्टियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को सहायता देने का बचन दिया। २७ श्रगस्त १६१४ को तिलक ने राज्य मिक की अपनी प्रसिद्ध घोषणा की—"ऐसे संबट के समय में प्रत्येक मारतवासी का यह धर्म हो जाता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, निर्धन हो या धनी कि ब्रिटिश साम्राज्य की श्रपनी पूरी शक्ति से सहायता करे।"

तिलक ने एक नागरिक सेना बनाने का सुमाव रक्खा। इस
पर गरमदल और नरमदल वाले सभी सहमत थे—इसिलये
इस पर सरकार को सहमत होने में आनाकानी होने लगी।
सरकार की केवल यह नीति ही नहीं रही, नियम रहा है कि
जिस सुमाव को मारतवासी एक होकर मान लेते हैं, उसे सरकार
सानने को तैयार नहीं होती और जिस पर भारतवासियों में एका
नहीं होता उसे मानने को मद आने बढ़ जाती है।

१६ फ्रबरी १६१५ को गोखले की असामियक मृत्यु हो गई।

यह सुनते ही तिलक तत्काल ही सिंहगढ़ से मोटर द्वारा पूना आये। उनका हृदय बहुत विशाल था, उदार था। जिस गोखले से वह जीवन-पयेन्त लड़ते रहे उनके निधन पर नतमस्तक हो उन्होंने श्रद्धांजिल दी। उन्होंने कहा—"यह ताली बजाने का समय नहीं है। यह समय आँसू बहाने का है। यह भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, मज़दूरों का राजकुमार आज सदाके लिये सो गया है। इन की ओर देखकर आप कुछ प्रह्मा कीजिये। आप में से प्रत्येक इस बात का प्रयत्न करे कि इन के जीवन को आदर्श मानकर इनका अनुकरण करे, इनसे कुछ सीखे। आप में से प्रत्येक इस बात का प्रयत्न करे कि इनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हुआ है वह भरे। यदि आप इस प्रकार चलेंगे तो स्वर्ग में भी इनकी आत्मा को सुख मिलेगा।'

श्रभी गोखले की मृत्यु के आँसू न सूख पाये थे कि नवस्वर १६१४ में कीरोज़शाह मेहता की मृत्यु हो गई। बूढ़े वाचा के नेत्रों से कम दीखने लगा था। श्रीनिवास शास्त्री स्वभाव से पीछे की पंक्ति में ही रहना चाहते थे। मालवीयजी देश को नरमदल की नीति पर श्रागे नहीं ले जा सकते थे। गांधी भारत में श्रभी हाल में ही श्राये थे। लाला लाजपतराय देश की दशा से खिन्न हो गये थे। महायुद्ध के चार वर्षों में वह श्रमरीका में ही रहे। इस समय नेतृत्व की कमी थी। सेना थी, पर सेनानी न था। तिलक इस स्थिति को पढ़ रहे थे। मांडलेय की जेल में उन्होंने जो लाइने खींची थीं, उन पर चलने का समय श्रा गया था। विजक को इस समय केत्रल महाराष्ट्र का ही नहीं सम्पूर्ण भारत-वर्ष का सम्राट होना था—बिना छत्र के, बिना मुकुट के, बिना सिंहासन के। पर कुछ शक्तियाँ उनके विरुद्ध काम कर रही थीं।

१६१४ की कांग्रेस में तिलक और गांधी पृष्ठभूमि में रहे। इस समय तिलक को कांग्रेस का सभापित होना चाहिये था। इस समय देश को अपनी बागडोर तिलक के हाथ में देनी चाहिये थी। पर कौन किस से कहे! ईड्यां और द्वेष ने कब कब सिर ऊँचा नहीं किया। उस समय तिलक जब कि एक एक दिन को अपने हाथ से पकड़ रहे थे, विपिचयों ने पूरे एक वर्ष को उन के पीछे से खिसका दिया। यह कांन्रेस वास्तव में नरमदल वालों की ही होकर रह गई। बम्बई की इस कांग्रेस के सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा सभापित थे।

तिलक कितने प्रयत्न करके हार गये कि कांग्रेस अगना मंडल विलायत भेजे, पर ऐसा न हो सका। वह हाथ पर हाथ धरे न बैठ सके। २३ अप्रैल १६१६ को उन्होंने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की यह संस्था मिसेज बेसेन्ट की संस्था से ६ महीने पूर्व बन चुकी थी। नये मार्वों को लोगों के हृदय में जमाना तिलक को खूब आता था। वह अब होम रूल के विचारों की पुष्टि करने लगे। उनकी लीग का प्रोयाम कांग्रेस पर आधारित था। लोगों ने इस प्रोयाम का स्वागत किया। श्रीनिवास शास्त्री ने इस का अभिनन्दन किया। पर सरकार को संदेह हुआ। और यह संदेह बना रहा।

१ मई १६१६ को एक प्रान्तीय सभा बेलगाँव में हुई। इसमें गरमदल के एक हज़ार सदस्य आये थे। तिलक ने अपनी शिक्त को फिर से देखा। इस सभा में विलक ने दोनों दलों में मैत्री का प्रस्ताव रक्खा।

सरकार तिलक को शांत रखना चाहती थी, जेल में नहीं।

६ साल जेल में रखकर भी वह उनको देख चुकी थी, पर फल

कुछ न हुआ। इस लिये अब उसने उनके तीन व्याख्यानों की उठाया। जो उन्होंने बेलगांव और अहमदनगर में दिये थे। उन पर अभियोग चला। वही पुराना कानून, वही पुराने आरोप। तिलक भी सरकार के साथ खेलते खेलते सिद्धहस्त हो गये थे। सरकार की कौन सी नस कहाँ पर है, यह उन्हें मालूम थी। कौन सी नस कब दबानी चाहिये, यह वह जानते थे।

भई १६१६ को ज़िलाधीश के यहाँ अभियोग चला। बिनिंग ने कहा कि तिलक की देश मिक केवल कानून से बचने का एक बहाना है। ज़िलाधीश ने कहा कि तिलक जनता को सरकार के विरुद्ध उमारना चाहते हैं। मैजिस्ट्रेट ने एक वर्ष तक अच्छा व्यवहार करने के लिये तिलक से दो बाँड भरवाये। और बीस हज़ार का उनकी एक अपनो ज़मानत तथा दूसरो इस हज़ार की दो ज़मानतें। तिलक ने हाईकोट में जाकर सरकार की नस दवाई और कुछ हो महीनों में ६ नवम्बर १६१६ को हाईकोर्ट ने निर्ण्य रह कर दिया। तिलक के वकील जिन्नाह थे।

उन्होंने नीचे के कोर्ट और हाईकोर्ट में उनकी पैरवी की।

२३ जुलाई १६१६ को तिलक को ६१वीं वर्ष गांठ मनाई गई। श्राठ हज़ार व्यक्तियों की एक सभा हुई। मानपत्र दिये गये। एक लाख रूपये की थैली मेंट की गई। जहाँ कहीं तिलक गये उनका जोरदार स्वागत हुआ। पर शेर श्रव बूढ़ा हो चला था। शरीर में अब पहले की सी बात न थी। इस से वह देश भर में अपना मन्त्र न फूँक सके। उनकी शारीरिक दशा उन के मार्ग में खड़ी हो गई। यह कार्य उन से श्रायु में अधिक मिसेज़ बेसेन्ट के लिये छोड़ दिया गया। मिसेज़ वेसेन्ट धर्म से राजनीति में कृद पड़ीं। उन्होंने 'न्यू इंडिया' नामक एक दैनिक निकाला। १ सितम्बर १६१६ को महास में उनकी होम रूल लीग की स्थापना हुई।

लखनऊ कांग्रेस में तिलक बम्बई प्रान्त से गरमदल वालों को अधिक संख्या में भेजने में सफल हुए। आज नो वर्षे बाद तिलक लखनऊ कांग्रेस में अपने पुराने साथियों से मिले। जब तिलक इस विशाल सम्मेलन में बोलने डठे तो उनका बड़े जोरों से स्वापत हुआ। उन्होंने कहा— "में मूर्वं नहीं जो समफूँ कि यह स्वापत मुक्ते दिया जा रहा है। यदि में ठीक सममता हूँ तो यह स्थापत उन सिद्धांतों को दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव में रक्ले गए हैं जिनका में अनुमोदन कर रहा हूँ, जो इस प्रस्ताव में रक्ले गए हैं जिनका में अनुमोदन कर रहा हूँ। मुक्ते यह कहते प्रसन्नता होती है कि इन दस वर्षों जीवित रहकर मुक्ते आज यह दिन देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है जब कि

्म अपनी आवाज और कन्धा मिलाकर स्वराज्य की माँग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज इस संयुक्त प्रान्त में हर प्रकार से संयुक्त हैं।"

लखनऊ कांग्रेस के समापित पुराने राष्ट्रीय सेवक वाखू श्रम्बिकाचरन मजुमदार थे। इस कांग्रेस में नरम और गरम दल एक हुए। इस कांग्रेस में हिन्दू मुस्लिम एक हुए। इस में तिलक और रस बिहारी घोष एक हुए। खापहें और सुरेन्द्र नाथ बनर्जी साथ बैठे थे। यह बैठक लगातार चार दिन तक हुई।

लखनऊ कांत्रेस की सबसे बड़ी देन थी-हिन्दू मुस्लिम

एकता। लखनऊ पैकट। इसका स्वागत करते हुए तिलक ने कहा:—"कहा जाता है कि हम हिन्दू अपने मुसलमान भाइयों के सामने मुक गये हैं। मुक्ते आशा है कि मैं हिन्दू जाति के विचारों को वाणी दे रहा हूँ जब मै यह कहता हूँ कि हम इससे अधिक नहीं मुक सकते थे। मुक्ते कोई चिन्ता न होती यदि स्वराज्य का अधिकार मुसलमानों को ही दे दिया जाता, या राजपूतों को दे दिया जाता, या हिन्दु औं की दलित जाति को ही दे दिया

जाता। तब लड़ाई त्रिकोण रूप में न होती जैसी अब हो रही है।" यह शब्द केवल एक राष्ट्र निर्माता के मुख से निकल सकते थे। इस भाषण के बाद तिलक ने मुसलमानों के हृदय में जगह करली।

तिलक केवल एक बात पर असहमत थे। उन्होंने इस बात

पर ज़ोर दिया कि यह बताया जाय कि कब स्वराज्य का कीनसा भाग दिया जायगा। और स्पष्ट शब्दों में इसकी घोषणा की जाय कि पूर्ण स्वराज्य कब तक मिलेगा। उन्होंने इस समय-निर्धारण को जोड़ने की बहुत चेष्टा की, पर कांग्रेस के महारथी इससे सहमत नथे। एकता बनी रहे इस लिए उन्होंने इस विषय को छोड़ दिया। इसी कारण उन्होंने अपनी कांग्रेस की छोटी और ठोस योजना को अभी स्थिगत कर दिया।

तिलक चाहते थे कि कांग्रेस, होम रूल लीग और श्रन्य संस्थाश्रों को खूब प्रचार करने पर बाध्य करे। पर नरम दल वालों ने यह प्रस्ताव श्रनमने मन से पास किया। जिन्नाह श्रीर मालवीय ने भी इसके विरुद्ध वोट दी।

दिसम्बर १६१६ में विलायत मे जब लायड जाजे प्रधान मंत्री हुए तब वायसराय की आज्ञा हुई कि वह भारत से सैनिक लें, और पर्याप्त संख्या में लें। लायड जार्ज ने यहाँ तक कहा कि भारतवासियों को समभाया जाय कि यह युद्ध उनका युद्ध है, उनमें एक स्वामाविक जोश लाया जाय, पर लार्ड चैम्सफोर्ड एक दूसरी ही मिट्टी के बने थे। यदि भारतीय नेताओं की एक गोल मेज सभा की जाती तो भारतीय युवक लाखों की संख्या में भरती हो सकते थे। तीस करोड़ भारतवासियों में से केवल ६ हज़ार पुरुषों की मांग हुई।

तिलक ने बम्बई श्रीर पूना में श्रान्दोलन किया। युवकों से भर्ती होने की श्रपील की । उन्होंने कहा — "यदि चढ़ती ायु श्रीर यह रवेत केश श्रयोग्यता नहीं है, तो मैं [लड़ाई के मैदान में खड़े होने को स्वयं तैयार हूँ।"

तिलक की आवाज में और ही असर था। जनता उनके पीछे ऐसी भागती थी जैसे संध्या होते ही पंछी अपने बसेरों की ओर भागते हैं। उनकी एक पुकार पर सैकड़ों हज़ारों लोग खड़े रहते थे। यही हुआ। उस समय ५०० युवक बम्बई में उसी स्थल पर भर्ती होने को तैयार होगए। पर इस अपील के बाद ही तिलक को पंजाब सरकार की आज्ञा मिली कि वह पंजाब में नहीं जा सकते। किस खुशी में यह आज्ञा हुई थी यह किसी को आज तक नहीं मालूम। जब सरकार का मिलन्ष्क शिथिल हो जाता है, वह बूढ़ी हो जाती है तो वह उलटे-सीचे काम करने लगती है। पंजाब सरकार की आज्ञा इन में से एक ऐसा ही काम था।

बात यहीं पर खत्म न हुई। सरकार को मिसेज बेसेन्ट से कुछ अधिक डर लगा, और वह बन्दी कर लीं गई। शेरती दहाड़ती रही। कटघरे में रखने से कहीं दहाड़ नहीं बन्द हुआ करती।

भारत की इस परिस्थित को तिलक ब्रिटेन को वताना चाहते थे। लायड जार्ज के और चैम्सफोर्ड के विपरीत विचारों को ब्रिटेन की जनता को दिखाना चाहते थे। उन्होंने कितनी चेष्टा की कि कांत्रेस अपना मंडल विलायत भेजे पर असफज रहे। उन्होंने भरसक प्रयत्न किये कि होम हल का ही मंडल विलायत चल जाय पर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन्कार कर दिया। तब हार कर तिलक ने लायड जार्ज को तार दिया कि "भारत युद्ध के लिये ४ या १० लाख युवक दे सकता है यदि यहाँ के युवकों को यह बताया जा सके कि वह एक ऐसे सिद्धान्त के लिये नहीं लड़ रहे हैं जिसे भारत पर लागू करने में ब्रिटेन हरता है।"

सरकार तिलक को विलायत जाने से रोक सकती थी, पंजाब में जाने से रोक सकती थी। पर काम करने वाले के लिये जमीन की क्या कमी। तिलक ने पजाब को छोड़, बाकी पूरे देश का दौरा किया। कलकत्ता, दिल्ली, मथुरा, नागपुर, आकोला, गोडहरा, सूरत, जलगाँव, धूलिया, शोलापुर, वेलगाँव, थाना, सतारा आदि स्थानों पर बहुत ही जोशीले भाषण दिये। इस बीच में उन्होंने सौ से अधिक माषण दिये और हर समा के श्रीता चार हजार से बीस हजार तक थे। उनका सदेश था—

"तुम अपने को होम रूलर कहने को तैयार रहो। यह कहो कि तुम होम रूल लेकर रहोगे और मैं यह कह सकता हूँ कि जब तुम तैयार रहोगे तो लेकर ही रहोगे। मैं सममता हूं इस विश्वास को लेकर तुम अपना लच्च एक या दो वर्ष में पूरा कर लोगे।"

तिलक जनता के पास गये। विद्यार्थी, मजदूर खौर किसान को अपना संदेश दिया। सोये हुए मारत को उन्होंने जगाया। राष्ट्रीय मावनाओं को उदीप्त किया। होम रूल की मांग की। जितनी यह मांग बढ़ी उतना ही पुलिस का अत्याचार बढ़ा। तिलक उन लोगों से असहमत थे जो आवेदन पत्र द्वारा

मिसेज बेसेन्ट को जेल से मुक्त कराना चाहते थे। वह कहते थे कि हम सत्याप्रह से सरकार को रास्ते पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा—" यदि आप लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके लिये आप में कितनी श्रद्धा है तो हमें उन्हें कांग्रेस के आगामी अधिवेशन का सभापति चुन लेना चाहिए।"

मिसेज वेसेन्ट का सभापति चुना जाना नरम दल की नीति के विरुद्ध था, कारण वे सरकार की आँख में खटकती थीं। और नरमदल वाले किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति नहीं बनाना चाहते थे जो सरकार की आँख में खटके। इस समय एकता का सूत्र दूटने वाला था। पर मोन्टेगू की सुधार की घोषणा ने सारा हत्य बदल दिया।

को रास्ते पर ला दिया। मेसोपोटेमिया का आक्रमण श्रसफल रहा। मोन्टेगू ने सैकेटरी श्राफ स्टेट चेम्बरलेन की नीति की झुरी तरह से धिक्वयाँ उड़ाई। उन्होंने कहा कि इनकी इस नीति के कारण ही इस महायुद्ध में हमें भारतवर्ष से सेना श्रीर सहायता कम मिली है। उन्होंने बिटेन की लोक सभा में कहा —

मारत की बेचैनी ने तथा महायुद्ध की घटनाश्रों ने सरकार

'श्राज के युग के लिये भारत सरकार उपयुक्त शासन चलाने के लिए अत्यन्त निष्करूण, अत्यन्त निर्जीय, अत्यन्त कठोर एवं अत्यन्त रुढ़िवादी है।''

जिस किसी ने सत्य का सहारा लेकर आवाज़ ऊँची की, उस

की आवाज की गूँज सर्वत्र फेल गई। फलनः चेम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा, और मोन्टेगू मैकटरी आफ स्टेट हो गरे। उस समय वे केवल ३६ वर्ष के थे। २० अगस्त १६१७ को उन्होंने सुधार की वांत्रणा की जिससे देश की विचारधारा गड़बड़ा गई। इस पोपणा में कहा गया—

"त्रिटिश सरकार की यह नीति रही है, जिससे कि भारत सरकार सहमत है, कि भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक हाथ दिया जाय और आप राज्य करने में विश्वास करने वाली संस्थाओं को कमशः बढ़ावा दिया जाय जिससे भारतीयों का ही शासन भारत में हो सके। सरकार ने इस और बढ़ने का निश्चय कर लिया है।"

२० अगस्त की इस नई घोषणा से मिलेज़ बेसेन्ट आदि सब १६ सितम्बर की छोड़ दिये गये ।

श्रंप्रेज भारतीयों के साथ उठने-बैठने में, मिलने-जुलने में, साने-पीने में अपना अपमान सममते थे। इस की लहर करते हुये मोन्टेगू अपनी डायरी में लिखते हैं:—"में फिर कहता हूं कि यह सामाजिक प्रदन, यह समस्या कि गोरे अकसर भारतीयों के साथ काम करने की वैयार हैं पर खेलने के लिये नहीं, यह समस्या कि इन बीक्स में बैठने वालों को इन भारतीयों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है—इन बातों से ही आज यह राजनैतिक परिस्थिति आ पहुँची है।"

मोन्टेगू जब भारत आये ये तो उन्होंने यह ढायरी नित्य प्रति

दिन बैठकर यहीं भारत में लिखी थी। इससे उस समय की गति को, उस समय के वातावरण को, उस समय के रंग-उंग की समभते में इसको और आपको सुविधा होती हैं। इससे इस उस समय की बिटिश नीति को आंक सकते हैं, वायसराय और भारत-सरकार के हृदय में भांक सकते हैं।

भारत से प्रभावित होकर मोन्टेगू अनायास कह उठे-

"मेरी यह इच्छा थी कि लायड जार्ज यहाँ होते. कुल ब्रिटिश मंत्रिमंडल यहाँ होता, एसक्वीथ यहाँ होते। यह भारतवर्ष का श्रमान्य है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, एक ऐसा अकेला जिसे यह कार्य अकेला करना है।"

इन शब्दों में तरह तरह के भाव चीतार रहे थे। इन में उघरी पड़ी त्रिटिश क्टनीति दिखाई दे रही थी, भारत के राष्ट्रीय भावों का वेग दोख रहा था, असमंजस में पड़ा मोन्टेगू सामतशाही की असफलता और अपूर्णता की लिपाने का भगीरथ प्रयत्न करता दिखाई दे रहा था। और दिखाई दे रहा था मोन्टेगू के मिल्लिक का अन्तर्द्ध नद। वह जिटेन का होकर रहे या आपनी आत्मा का ? क्या वह जिटेन के नाम पर साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे ?? क्या वह यह मूठ कहता रहे कि मारत अभी स्वायत्त शासन के योग्य नहीं है जबकि वह स्वाधीन होने के योग्य है ???

भारत के वायसराय लाई चेम्सफर्ड से दो दिन बार्त करने के बाद मोन्टेगू पर जो प्रमाय पड़ा उसका वर्णन उन्होंने बड़े अनीखे ढंग से किया है। जब उन्होंने चेम्सफर्ड के मितरक के

पर्त खोले तो उसमें साम्राज्यवाद को पैर फैलाये पड़े देखा। वह लिखते हैं:-"वायसराय के पद के लिये यह न्यांक हर प्रकार से अनुपयुक्त है - यह विचार मेरे माध्विन्क में प्रतिदिन, प्रतिघटे आ रहा है-पर यह सब कहना व्यर्थ है क्योंकि कोई मेरे इस कथन पर क्यों कर विद्वास करने लगा। यह गलत वर्ग से त्राया है। पर इसके लिये लाई चेम्सकई को दाप देना व्यर्ध है - केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इस मिट्टी से वायस-राय नहीं बन सकते। यह यहाँ की समस्या की गलत ढग से देखते हैं। इन्हें जो कास कहा जाता है, बही करते हैं। यह फाइलों में चलते रहते हैं, कायदे कानृनों की सोचते रहते हैं। राजनीति की भेरणा जैसे उनमें है ही नहीं। लोकसभा में अपने प्रतिनिधि की मांग करना—ऐसे विचार उनके दिमाग में श्रा ही नहीं सकते। प्रेस को खुश रखना जैसे उनका काम ही नहीं। .... मैं फिर कहता हूँ कि लोगों से न मिलने-जुलने के कारण ही हम इस राजनैतिक दलदल में फॅसे हैं।"

वायसराय के लिये इतनी बातें कहीं तिलक लिख देते तो उन के लिये जेल का द्वार खुल जाता कालेपानी भेजने की आज्ञा हो जाती। उनको खूंखार और खतरनाक समभा जाता। ब्रिटिश सरकार को उनके मुँह से बरावित की बू आने लगती। बायसराय के होश गुम हो जाते और विलायत में मंत्रि-संहल पसीने पोंछने लगता। मैं पूछता हूँ जब शिवाजी उत्सव के ज्याख्यान केसरी में छापने के कारण तिलक पर राज-द्रोह का श्रिभियोग चलाया गया, तो वैसा ही विचारों को जवान देने पर मोन्टेगू के साथ वैसे ही व्यवहार क्यों नहीं किया गया?

जिन विचारों से प्रेरणा पाकर मोन्टेगू ने वायसराय पर जमी हुई गर्द को फाड़ने की चेष्ठा की, उन्हीं सद्विचारों को यदि तिलक जनता के सामने लाये तो क्या हुआ १ शब्दों के अर्थ

मतुष्य ऋौर मनुष्य के बीच श्रलग श्रलग नहीं हुआ करते। शब्दों की सीमा श्रभी इतनी संकुचित नहीं हुई! शब्दों की मर्यादा श्रभी नष्ट नहीं हुई!! तिलक का मोन्टेगू पर क्या श्रभाव पड़ा १ भारत के

किसानों को और मज़दूरों को और विद्वानों को और विद्यार्थियों

को मोहने वाला क्या मोन्टेगू को मोह सका ? इस का उत्तर मोन्टेगू के मुख से ही सुनिये:—"२७ नवम्बर १६१७ को दोपहर के खाने के बाद हम तिलक से मिले—वह राजनीतिज्ञ जिसका समवतः सबसे श्रधिक प्रभाव भारतवासियों पर है और जो श्रपने विचारों में सब से आगे बढ़े हुए हैं मुफ से मिलने के लिये जिस जुलूस के साथ दिल्ली तक श्राये वह उनकी अपूर्व सफलता का खोतक था। वास्तव में वह कांग्रेस लीग योजना के लेखक थे। श्रीर यदाप वह अपने नर्क से मेरे ऊपर बहुत प्रमाव न

जब जब मोन्टेंगू अपनी आत्मा की आवाज को सुन कर बोले, उन के मुख से सत्य फूट पड़ा, हृदय को स्पर्श करने वाली

डाल सके पर वह एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े विद्वान

थे जिनके पीछे वर्षी की साधना थी।"

٤۵

सीधी-सभी बार्ते निकर्ली। उस समय ऐसा लगता था जैसे कोई भारत का क्रान्तिकारी बोल रहा हो। सत्य तो सूर्य की तरह प्रचड

है। यह जहाँ कहीं पूटा है अपनी किरणों के साथ, अपने तेज

के साथ। सत्य का असर ही उन्हें और होता है। इसके सामने

क साथ। सत्य का असर हा उन्द्र आर हाता है। इसक सामन सारा पासंह, सारी बनावटी बार्ते, सारा ज़ोर-शोर धरा रह जाता

है। ऐसे श्रवसर, ऐसे चएा शिंटरा राजनीतिज्ञों के जीवन में किननी ही बार श्रामे थे पर विटिश हितहासकारों ने हम जागी

कितनी ही बार आये थे पर ब्रिटिश इतिहासकारों ने इन ज्ञाणों का अपने इतिहास में कभी समावेश नहीं किया। इस से भारत

का इतिहास बीरता और उसकी गोद में छिपी पाशिवक घटनाओं का संग्रह मात्र बनकर रह गया। इस इतिहास से पाशिवक युक्ति

को उत्तेजना मिली, स्फूर्ति मिली और मानवीय वृत्ति दुवक कर, सिमट कर बैठ गई। उदार भावों में निहित सत्य को तोलने की

कोई राजी ही न होता था। त्रिटिश इतिहासकार घटनात्रों का मल्य त्रांकने में सदा खार्थ का सामतशाही का पसंगा लगाये रहते

मृल्य श्रांकने में सदा खार्थ का, सामतशाही का पसंगा लगाये रहते थे। वे चरा—वे सत्य से उद्दीप चरा—इस तराजू पर चढ़ जाते थे ठीक उसी तरह जैसे वकरा बलि की वेदी पर चढ़ जाता है।

यह स्राण मोन्टेगू के भारतवर्ष आने पर कई बार उन के सामने आये थे। इसी एक इरण में उन्होंने कहा—''मैने अपने

सुभाव में यह बात रक्खी कि हमें सच्चाई से इस काम में आगे बढ़ना चाहिये। यह ठीक नहीं कि हम एक हाथ से जो कुछ दें,

बढ़ना चाहिय। यह ठीक नहीं कि हम एक हाथ से जो कुछ दे दूसरे हाथ से उसे लेकर मारतवासियों को घोखा दें।"

मोन्टेगू के मारत आने पर देश में, देश के नेताओं में,

नेताओं की विचारधारा में एक संश्रम फैल गया। बढ़ता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन एक साथ रुक्त गया। सब अपनी मांग लेकर आ गये।

जिटिश नीति—वैमनस्य उत्पन्न कर शासन करो —इस नीति

की सफलता आज दृष्टिगोचर हो रही थी। बड़े बड़े राजे और

नवाव, राजनीतिज्ञ और देशभिक इस ब्रिटिश जाल में फंस गये।
अविश्वासी ब्रिटेन का आज वे विश्वास करने आये थे।
इन भारतवासियों को आज आपस में लड़ा कर ब्रिटेन हॅस रहा
था, कह्कहें मार रहा था। इनके राष्ट्रीय-वेग को वैमनस्य के
रेगिस्तान में ले गया। वहाँ उसे सूखने को छोड़ दिया। वेग के
खत्म होने पर नदी में रह ही क्या जाता है—थकी माँदी एक धार।
इस राष्ट्रीय धारा को भी खींचने के लिये ब्रिटेन का तपता हुआ।
सूर्य अत्याचारों की सहस्र किरगों से फिर अपर आ गया।

इस समय ब्रिटेन दो तलवारों से लड़ रहा था। एक श्रोर चेम्सफर्ड के अत्याचार चल रहे थे, दूसरो श्रोर मोन्टेगू की योजना। इस योजना में बीच का समय ६ वर्ष रक्खा गया। इन ६ वर्षों में स्वायत्त शासन दे दिया जायगा। बारइ वर्ष बाद बाकी सब जिम्मेदारी दे दी जायगी।

जनता का शोषण हुआ। दुखरी पड़ा।

२७ अप्रैल १६१८ को भारत सरकार ने दिल्ली में एक सम्मेलन किया। इसमें नेता भी बुलाये गये और सरकारी अफसर भी। गांधी जी को भी बुलाया। यदि किसी की अनुपस्थिति सब को खटक रही थी तो वह ये तिलक। गांधी जी ने इस जान वूम कर की हुई भूल पर उँगली उठाई। मोन्टेगू ने इस भंयकर भूल पर खेद प्रकट किया, अपनी खिन्नता दिखाई। उन्होंने लिखा—

"यदि मैं वायसराय होना तो तिलक को दिल्ली हर कीमत पर बुलाता। वह इस समय संभवतः भारत में सब से अधिक शिक्तशाली व्यक्ति हैं। और उनके हाथ में यह भी है, यदि वह चाहें, इस महायुद्ध में वास्तव में वह हमारी सहायना कर सकते हैं।"

कितना अच्छा हुआ होता यदि मोन्टेगू यही यह कर चुप हो गये होते। उनके पवित्र विचार कलकिन होने से बच जाते। उन की उदार आत्मा कलुपित होने से बच जाती। अंभ्रेज हमारे अद्धा के पात्र बने रहते। इतनी जल्दी हमारा उन पर से विश्वास तो न उठ जाता। केवल स्वार्थ पर फूलने वाले कुछ च्या को तो ठिठक जाते। पर मन की मुसद किस की पूरी हुई। मोन्टेगू ने अपना किया-कराया आप लीप-पोत दिया जब उन्होंने कहा—

"यदि में अपनी योजना में असफल मी होता हूँ तो मैंने क्या किया ? मैंने मारत को महायुद्ध के इन संकटकालीन ६ महीनों में शान्त रक्खा। मैंने राजनीतिक्कों को अपनी योजना के अतिरिक्त किसी और चीज पर सोचने का अवसर ही नहीं दिया।"

कितना बड़ा घोखा ? कैसी विडंबना ?? स्वार्थ क्योर देश के दम्म ने आखिर उसे जकड़ ही लिया। क्या अपने आपकी भूठी सांत्वमा देने के लिये इससे भी सस्ता श्रीर निकम्मा कोई बहाना हो सकता था ? यदि भारतवासियों को ६ महीने शान्त ही रखना था तो इतने बड़े दैमाने पर हृदय को स्पर्श करने वाला यह स्वांग क्यों रचाया ?? मोन्टेगू को क्या हक था कि भारत की इन उत्तेजित उमंगों के साथ इस तरह खेले ??? भारत इस के लिये उसे कभी सभा न करेगा।

टैन्ड्लकर अपने बहत् पंथ 'महात्मा' में जिसते हैं :--

"यदि कोई नेता ऐसा या जिसके प्रोमाम में मोन्टेगू की घोषणा और उनके भारत आने से कोई हेर-फेर न हुई थी तो वह केवल तिलक थे। वह लोगों में जागृति लाते रहे, कांग्रेस लीग की मांग को सममाने रहे।"

यह शब्द तिलक की दूरदर्शिता के द्योतक हैं। गोधरा में गांधी के सभापतित्व में जो सभा हुई उस में तिलक ने एक बहुत ही जोशीला भाषण दिया। होम रूल उन का विषय था—

"सामंतशाही का कहना है कि उस ने भारतवर्ष को वैभवशाली बनाया। मैं इसे मानने को भी ठैयार हो जाता पर तथ्य इस के विरुद्ध हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन सौ वर्षों में भारतवर्ष में लोगों की श्रीद्योगिक बनाने में या अपने पैरों खड़ा करने में क्या किया है।"

दिसम्बर में हुई कलकत्ता कांग्रेस में भी तिलक ही सब के उपर छाये हुए थे। उन्होंने मिसेश बेसेन्ट का नाम समापति के लिये प्रस्तावित किया और वह समापति चुन ली गई। यह विलक की, उनके सिद्धान्तों की त्रिजय यी इस चुनाव में क्वीन्द्र रवीन्द्र उनके साथ थे। इस चुनाव में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी उनके विरुद्ध थे। इस चुनाव में दोनों होम रूल की सस्था एक हो गई थीं।

इधर तिज्ञक होम रूब लोग के मंडल के लिये चन्दा एकत्रित कर रहे थे उधर सरकार नरमदल को तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। सरकार ने नरमदल वालों के मिष्तिष्क में यह भर दिया कि जो कुछ भी सुधार योजना हो उसे यह लोग मान लें। सरकार अपनी उवेड़बुन में सकज़ हुई। नरमदल बाले थोड़े से लोभ के लिये सरकार की ओर चले गये। एकता कांप उठी। कांबेस विचलित हो उठी। मोन्टेगू ने अपनी योजना के लिये नरमदल में से ऐसे व्यक्ति छांट लिये जो निनिस्टर होने को तैयार थे। इस प्रकार मोन्टेगू की इस नाटक के

अभिनय के लिये भारतीय पात्र भी मिल गये।

१६९७ में जब कि तिलक और मिसेज बेसेन्ट अपने होम रूल के आन्दोलन में लगे हुए थे, गांधी, राजेन्द्र बाबू, अनुप्रह बाबू छपलानी आदि को लेकर चम्पारन के नागरिकों की शिकायतों की छानबीन करने चल दिये। अप्रैल १६९७ में वह मोतीहारी पहुँचे। वहीं उन्हें एक आझा-पत्र मिला जिस में उस जिले को तत्काल ही छोड़ने की आझा हुई। गांधी ने इस आझा के अबझा की, कैसरे हिन्द का स्वर्ण पदक वापस कर दिया और एक मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो गये। उन्होंने अपनी गलती

मानते हुए वह बयान दिया जिसे श्राज सभी भारतवासी जानते हैं, सरकार को श्रपनी श्राह्मा वापस लेनी पड़ी श्रीर गांधी की उनकी जांच करने दी।

कुछ समय के लिये तिलक लोगों की भर्ती करने में लग गये। उन्होंने गांधी जी के पास पचास हज़ार रुपये का एक चैक

गर्य। उन्होने गाधा जा के पास पचास हज़ार रूपय का एक चक भेजा। उन्होंने महाराष्ट्र से ४००० जवानों को युद्ध में देने का

वचन दिया यदि गांधी जी भारत सरकार से यह वचन ले लेते कि अफसरों की नियुक्ति में भारतीय भी आ सकेंगे। गांधी जी का कहना था कि यह सहायता सीदे के रूप में नहीं होनी

चाहिये इस लिये उन्होंने वह चैंक लौटा दिया।
तिलक जानते थे कि सरकार उन में श्रीर गांधी में, गांधी

विलक्ष जीनत थे कि सरकार उन में अरि गाया में, गाया में और मिसेज बेसेन्ट में, मिसेज बेसेन्ट में और उनमें, यानी कि एक दूसरे में फूट डालना चाहती है।

तिलक ने गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उन से कांमेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने को कहा । गांधी ने इस पत्र का उत्तर २४ अगस्त १६१ - को दिया—

"मैं कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होना चाहता। और न मैं नरमदल की सभा में ही सम्मिलित होना चाहता

हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे विचार दोनों से भिग्न हैं।" गांधी की स्थिति उस समय गरम दल और नरम दल के

बीच ऐसी थी जैसी आज नेहरू की रूस और अमरीका के बीच। इन के विचार इन दोनों से अलग थे फिर भी नेहरू

की तरह वह इन दो महान शिक में से अजग भी नहीं होना चाहते थे। आखिर गांधी निलक की तरफ बड़े जैसे नेहरू हस की तरफ। तिलक सत्यायह में विश्वास न करने थे फिर भी गांधी उनकी और बढ़े, नेहरू कम्यूनियम में विश्वास नहीं करते फिर भी वह रूस की और बढ़े। राजनीति के जोड़ भी बेजीड़ होते हैं।

जुलाई १६१८ में मोन्टेगू-चेम्सकर्ड योजना प्रकाशित हो गई। इस योजना से नरमदल बाले सरकार के पन्न में आ गये। मोन्टेगू का स्त्रप्त सच्चा हुआ। ब्रिटिश नीति सफल हुई। गरम दल और नरम दल अजग हो गये। तिलक ने इस योजना के बारे में कहा—

"यह एक अच्छी रिपोर्ट है जिसमें बेकार योजना है।" उन्होंने इस की तुलना 'बिना सूर्य के ऊपा' से की ।

तिलक और मिसेज बेसेन्ट अपने होम रूल के मंडल को विलायत भेजना चाहते थे, जिससे कि भारत के विरुद्ध जो विपेता वातावरण किया जा रहा था उसके विरुद्ध आवाज उठा सकें। तीन सप्ताह के छोटे से समय में तिलक ने तीस स्थानों में भाषण दिये और अपने मंडल के लिये डेढ़ लाख रूपया एकत्रित किया। मोटर से एक इज़ार मील का दौरा किया और इतना ही रेल से। पर अब पहले जैसी बात न थी। बूढ़ी हिंदुयाँ विलिमिला जाती थीं। एक बार थकान के समय उन्होंने कहा—

लोग कभी नहीं समक सकते कि अब मैं शिथिल हो चला

हूँ। जब यह स्एए आता है मैं भाषण देने खड़ा हो जाता हूँ। में बोलता रहता हूँ पर शरीर शिथिलता से चूर रहता है। भाषर। समाप्त होते ही मैं भीड़ से हट जाता हूँ और अपनी धकान पर सो जाता हूँ।"

वह एक धनी की अपेदा अनेक निर्धनों से थोड़ा शोट़ा चन्दा एकत्रित करने के पक्ष में थे—

"मैं ६४ पैसे इतने ही मनुष्यों से लेना पसन्द करूँ गा इसकी अपेचा कि एक रुपया एक से लूँ।"

अगस्त १६१८ में तिलक के पास फिर एक सरकारी आहा पत्र श्राया जिससे विना जिलाधीश की आज्ञा के वह कहीं भाषण न दे सकते थे।

१६१८ में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। उसने एक

प्रतिनिधि मंडल बनाया जो वायसराय से मिलकर इस बात पर जोर दे कि तिलक श्रीर विभिन चन्द्र पाल को पंजाब श्रीर दिल्ली प्रान्तों में न जाने की जो सरकारी श्राज्ञा हुई है, वह रह कर दी जाय।

१६१८ की दिल्ली की कांश्रेस में भी तिलक के शब्द गूँजते ही रहे। इन्होंने इस कांश्रेस में अन्त में कहा—

"हमें बताया गया था कि कांग्रेस मोन्टेगू योजना को श्रस्वीकार करने वाली है। मेरी कमी समक्त में न श्राया श्रीर न श्रा सकता है कि ऐसा करने का क्या श्रर्थ है। हम श्रपने सन्धि-प्रस्तावों के बीच में हैं। यदि श्रापने यह योजना

त्रस्वीकार कर दी, तो बात खत्म हो गई। क्या आप ब्रिटेन की जनता की यह बताने जायेंगे कि आपने यह योजना दुकरा दी है। मेरी समम से हमने काफी राजनीति पढ़ ली है यह सममने के लिये कि ऐसी परिस्थिति लाना गलत है। ""मोन्टेगृ रिपोर्ट एक सुन्दर, बुद्धिमता पूर्ण श्रीर नीतियुक्त है। हमने श्राठ त्राने भर खायत्त शासन मांगा, रिपोर्ट हमें एक त्राना भर उत्तर-दायी स्वायत्त शासन देती है और कहती है कि यह आठ आने भर स्वायत्त शासन से अञ्जा है। रिपोर्ट की सम्पूर्ण साहित्यक कुरालता इस में है कि हमें यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की जा रही है कि उत्तरदायी शासन का एक दुकड़ा हमारे स्वायत्त शासन की भूल की मिटाने की पर्याप्त है। इस अब सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम इस एक आना भर उत्तरदायी शासन के लिये तुम्हें धन्यवाद देते हैं पर हम अपनी मांग में कांमेस-लीग के पास हुए सब प्रस्ताव नहीं लायेंगे फिर भी इससे रेल की पटरी चाहे दूसरी हो, डिब्बे इन नई पटरियों पर वही पुराने होंगे।"

इन शब्दों के पीछे एक राजनीतिझ बैठा था। मारत की राजनीति को बल मिला। इस बूदे राजनीतिझ में देश के प्रति उमंगें थीं, स्फूर्त्ति थी। अदूर साहस था, बल था। उस महायुद्ध के समय में ६१ वर्ष की अवस्था में भी वह उस खतरे से मरे हुए समुद्र पर लम्बी यात्रा करने में हिचकते न थे। अप्रैल के प्रथम समाह में वह और उन के मित्र विलायत जाने वाले थे। उनको पासपोर्ट मिल गये पर विलायत के मंत्रिमंडल की आज्ञा से वे रह कर दिये गये।

इसी बीच तिलक ने सर वेलटाइन चिरील के विरुद्ध नो अभियोग चलाया था, वह अभी लटका हुआ था। यह देखकर कि मुकदमा टल नहीं सकता, सरकार को तिलक की विलायत जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। पर सरकार ने उनके मुँह पर हाथ रखने की कोशिश की जिससे वह बोल न सकें। उनसे यह बचन ले लिया गया कि वह विलायत में किसी भी समा में भाषण न देंगे। सरकार को यह सोचना था कि तिलक को यदि खामोश होकर बैठना था तो क्या वह खामोश होने के लिये विलायत तक जाते।



### नीति बडी या न्याय

श्रमस्त १६१८ में तिलक लंदन को रवाना हुए। पहले उन्होंने उस सरकारी श्राक्षा को रद कराया जिस के श्रनुसार वह किसी सभा में कोई भाषण नहीं दे सकते थे। लंदन पहुँच कर उन्होंने श्रामक वर्ग के नेताश्रों से मैत्री की।

ब्रिटिश सरकार तिलक से डरती थी और उनसे घुणा करती थी। उसने उन्हें काला चित्रित करने की चेष्टा की। सरकार के अनुमान के विरुद्ध तिलक की ज्याति बदनी गई। जब वह विजायत जा रहे थे तभी वह आगामी कांग्रेस अधिवेशन के सभापति चुन लिये गये। उनकी अनुपरिथित में कांग्रंस का अधिवेशन दिल्ली में पेडित मदनमोहन मालतीय के सभापित्व में हुआ।

तिलक जानते थे कि अन्य राष्ट्रों के सामने सिर ऊँचा रलने के लिये ब्रिटेन-मोन्टेगू कुछ देना चाहता है, फिर ज्यादा क्यों न मांगा जाय । इसी बात को विट्ठल माई पटेल दूसरे हंग से लिखते हैं:—"लोकमान्य कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे वह भारत की मांग को ब्रिटेन की जनता और संसद के सामने रखने में नये अवसरों को जन्म देते थे। एक बार तो लोकमान्य ने पुमे अपने घर बुलाया और कहा—"पटेल यदि भारत की जनता की ओर से कांग्रेस मंडल ब्रिटिश सम्राट को शान्ति स्थापना के संबंध में बधाई का एक मानपत्र भेट करे तो

कैसा हो ?"

मैंने तत्काल ही कहा कि ऐसा करना बेकार है। इस पर लोकमान्य बोले-'प्रिय पटेल, हम जो कुछ भी मान पत्र में कहना चाहेंगे लिख देंगे और शासकों को कम से कम यह पढ़ना तो पड़ेगा ही। तब लोगों को मालूम होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आये हैं और क्या चाहते हैं। अपनी मांग आगे बढ़ाने में हमें किसी मी अवसर को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिये।"

(३---१६४१ के 'मराठा' से )

देश के लिये ऐसी लगन थी लोकमान्य की !

श्राज हमारी कांग्रेस सरकार भारत में जिस समाजवाद को लाने के लिये वचन बद्ध हुई हैं उस का स्वप्न, उस का स्वरूप तिलक श्राज से ४० वर्ष पूर्व देख चुके थे। लैन्सबरी कहने हैं:—"में यह नहीं मानता हूँ कि वह ब्रिटिश जाति या किसी भी जाति के शत्रु थे। वह हम से जो छुछ मांगते थे वह एक बहुत ही सीधी श्रीर न्यायदुक्त मांग थी जिसका वास्तव में यह श्रर्थ था कि हम दूसरे के लिये वही करें जो कि हम चाहते हैं कोई हमारे लिये करे।"

विलायत में मजदूरों की एक बहुत बड़ी सभा में उन्होंने कहा—'भारत में हजारों मजदूर ऐसे हैं जिनका शोषण भारत के लाभ के लिये नहीं, दूसरे देशों के लाभ के लिये किया जा रहा है।''" संम्भवतः तुम्हारा भी शोषण किया जा रहा है लेकिन अपनी ही जाति द्वारा, पर हम एक विदेशी सत्ता द्वारा

शोषित किये जाते हैं।

विलायत में तिलक का अधिक समय चिरौल के अभियोग में लगा। यह अभियोग क्यों चला १ १६१० में लंदन के समाचार पत्र 'ढाइम्स' ने सर वैजंनटाइन चिरौल को भारत में भेजा कि वह वहाँ की अशान्ति के बारे में भारत में दौरा करके अपने विचार लिखें।

चिरील ने यह रिपोर्ट भेजी कि भारत में चेतना नाम मान को नहीं आई। कुछ हिन्दू जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल तथा पंजाब में हैं उन्होंने यह शोर मचा रक्खा है और इनकी दमन नीति से समाप्त कर देना चाहिए। यह भत्याचार उसी अर्थ में पाशाविक है जिस अर्थ में डाक्टर शरीर के सड़े हुए माग को काटने में पाशाविक होता है। चिरील ने 'भारतीय आशांति' नामक पुस्तक जिसी जिससे वह जिलक और उनके गरमदल को संसार के सामने नीचा दिखाना चाहता था।

भारत थीर विलायत में बकी जो से सलाह लेने के बाद तिलक ने अभियोग चलाया। २६ जनवरी १६१६ को न्या० डालिंग और विशेष जूरी के सामने यह मुकदमा शुरू हुआ। सर सिमन और स्पैन्स तिलक के बकील थे और सर कारसन चिरील के। तिलक का आरोप था कि चिरील ने ६ खलग अलग नरीकों से उन्हें बदनाम करने की चेष्टा की है।

सर सिमन की पहली स्पीच ६ घएटे तक हुई। स्पैन्स ने तिलक से प्रदन किये फिर सर कारसन ने तिलक से जिरह की।

कारसन ने केसरी के उद्धरण पढ़े और उलट-पुलट कर टेढ़े में। प्रदन करना आरम्भ किया। चलिये न्यायलय में चलें—

"कारसन—यह सन है कि सरकार के विरुद्ध तुसने लोगों के उभारा था ?

तिलक — नहीं मैंने सरकारी अफसरों का विरोध करने के लिये कहा था। मैं दोनों में काफी अन्तर मानता हूँ। कारसन — सरकार अफसरों से ही बनती है, क्यों ?

तिलक एक घर कमरों का बना होता है पर एक कमरे का अर्थ तो घर नहीं होगा। (हँसी)

< x × × x

कारसन—टाइम्स आफ इन्डिया का कथन है कि तुम्हारे पत्र द्वारा रैन्ड की हत्या हुईं ? यह ठीक है न।

तिलक- हाँ।

कारसन—तुमने उस समाचार पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

तिलक-मैं इसी कार्य के लिये बम्बई गया था, पर मैं उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया इस लिये मैं कुळ न कर सका।

गिरक्तार कर लिया गया इस लिये मैं कुळ न कर सका। कारसन—जब तुम जेल से बाहर आये तो तुमने कोई कार्यवाही

क्यों नहीं की ?

तिलक-मैंने की थी और गुक से उस समाचार पत्र ने समा मांगी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जज-क्या तुम्हारे विचार में रैंड अत्याचारी था ?

तिलक-मैंने यह कहा था कि उसके कार्य अत्याचार से भरे हुए थे।

ज ज — क्या तुमने यह कहा था कि वह कठोर छत्याचार करने बाला पापी था ?

तिलक-हाँ।

जज-फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे लेख से उस की हत्य। का कोई संबंध न था।

तिलक - उस के कार्यों से, न कि मेरे लेख से, उस की इत्या हुई।

जज - शिवाजी ने सब से अच्छा क्या कार्य किया था १ तिलक — उन्होंने हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की। जज - क्या उन्होंने यह अफज़ज़ खाँ की मार कर किया १ तिलक — यह उनके अनेक कार्यों में से एक कार्य था। जज - क्या वह बिना इस के भी कर सकते थे १ तिलक — में यह नहीं कह सकता। मान लीजिए कि हम यहाँ

कीमवैल का उत्सव मना रहे हैं। इसके यह माने तो नहीं कि इस बिटेन के साम्राटों का खून करने जा रहे हैं।"

२१ फरवरी १६१६ को ६ बजे शाम को जूरी परामर्श करने गये और आध घटटे में बापस आगए । फैसला तिलक के ज़िरुद्ध हुआ। तिलक को जिटिश न्याय पर विश्वास था इस लिये इस न्याय पर उन्हें आहचर्य हुआ।

इस मुकदमें के कारण तिलक क्राभग तीन जाल रुपये के

कर्त में आगाने । मिटिश त्याय से कर्षे तक वका लगा।
वह सिड्र उदे। यह न्याय भी नीति पर चलने लगा
था। उनके साथी बेरिस्टर वेदिस्टा ने बाद में आइमबनगर की
एक सभा में बनाया था कि अब कर्दे विदिश न्याय से न्याय
नहीं मिला तो वह उस दिन दुआं रहे, पर दूसरे दिन ही बोले "फिर भी विदिश न्याय सस्ता है। यूरी के निर्द्य की कीमत
शीन लाख क्रयये है। यर जिटिश शावनीनि महंगी है। मिटेन के
निर्दाय की कीमन कम से कम नीन करोड़ क्रयमें है।"

१६१८ में भिटेन का आम पुनाब था। तिलक को अवसर मिला। उन्होंने इस अवसर पर ब्रिटेन की जनता को, वहाँ के स्त्री-पुरुषों की मारत की समस्यामें बताना आरंग किया। उन्होंने अपने चार चक्तउथ प्रकाशित किये जिस की सहस्रों प्रतियाँ जनता में बांट दीं। उनके आत्म निर्णय के चक्तव्य को लोगों ने बहुत पदा। उसी प्रकार शांति समा के समापति के नाम अनेदन पत्र की लाखों प्रतियों मेंट गई।

तिलक ३० अनद्बर १६१६ को मारत को चल दिये और २० नतम्बर १६१६ को बम्बई में आगवे। महीने भर बाद अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन था।



राष्ट्र निमाता विलक

188

## राष्ट्र का तीर्थ-जिलयाँवाला बाग

६ फरवरी १६१६ को सर विलियम विन्शैन्ट ने सर्वोच्च विधान समिति में रौलेट रिपोर्ट को रौलेट एक्ट के रूप में लाने

की घोषणा की । गांधी जी ने इस पर यह घोषणा की यदि

यह बिल लाने की कोशिश की गई तो वह सत्यात्रह द्वारा इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे । उन्हें अपने सत्याप्रह पर विद्वास था। १८ मार्च को उन्होंने एक शपथ ली जो इस प्रकार थी-

"यह बिल यहि कानून बन गया तो हम इस कानून को नहीं मानेंगे और इसके विरुद्ध चलने में हम सत्य और अहिंसा से ही काम लेंगे।"

सत्याग्रह से अपने आपको पवित्र करने की बात सुन कर राजनीतिज्ञ हॅस पड़े। पवित्रता और राजनीति का क्या संबंध ?

३० मार्च १६१६ को हड़ताल का दिन रक्ला गया। यह निर्चय

हुआ कि इस दिन लोग उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और

मीटिंग करेंगे। यह ६ अप्रैल १६१६ को स्थगित की गई पर इस की सूचना न मिलने से दिल्ली में हड़ताल हुई गोली चली। दूसरे दिन के जुल्स के साथ स्वामी श्रद्धानंद थे। उन्हें

जब गोली चलाने की धमकी दी गई तो उन्होंने श्रपना सीना आगे कर दिया और यह धमकी खत्म हो गई। पर दिल्ली

स्टेशन पर कुछ महगड़ा हो ही गया। ४ व्यक्ति मर गये।

२० घायल हुए । ६ अप्रैल १६१६को मीटिंग और जुलूस

सारे देश में निकाले गये। इस जोशीले वातावरण में एक चीज साफ थी श्रीर वह थी हिन्दू मुस्लिम एकता।

अब भारत के संघर्ष और स्वतन्त्रता संप्राम का ट्रय पंजा व में होने जाता है। पंजाब में जनरत डायर ने निरूचय किया था कि कांत्रेस की श्राग की वह पंजाब में न फैलने देगा। डा० किचलू ऋीर डा० सत्यपाल अमृतसर में आगामी कांप्रेस के अधिवेशन का प्रवन्ध करने में लगे हुए थे। १० अप्रैल १६१६ को ज़िलाधीश ने उन्हें अपने घर बुलाया और वहाँ से वह ऐसी जगह भेज दिये गये जिसका किसी की पता न था। लोग ज्यम हो उठे। वह ज़िलाधीश से पूछने उनके बंगले की छोर चल दिये। सेना तैनात थी। उसने लोगों को जाने से रीका। लोगों ने ईट चलाई । बदले में गोली चली। कुछ आदमी मरे। बहुत कुछ घायल हुए। भीड़ शहर को वापस आई और अपने साथ अपने घायल साथियों को लाई। जोश बढ़ना था, बढ़ा। रास्ते में नेरानल वैक पड़ा—उस में आग लगा दी गई। और मैनेजर को खत्म कर दिया। १० अप्रैल को शहर सैनिक श्रिधिकार में दे दिया गया—िबना ऊपर की श्राज्ञा लिये हुए।

गुजरान वाला में भीड़ ने एक रेलगाड़ी को घेर लिया। पत्थर फेंके। पुल जला दिया। तार घर, डाक घर, स्टेशन, डाक बंगला कचहरी, गिरजा और स्कूल जला दिये गये। पूरे भारत वर्ष में ऐसी हो घटनाएं हुईं। लाहौर में गोली चलाई गई। गांधी जी म श्रप्रैल को दिल्ली को चल पड़े। रास्ते में उन्हें श्राक्षा मिली कि वह दिल्ली या पंजाब नहीं जा सकते। पर गांधी ने इस आजा की तिनक भी परवाह न की और वह चलते गवे। परवल के स्टेशन पर उन्हें उतार विया गया और वहां से दूसरी गाड़ी में १० अमैल को वह बम्बई सेज दिने गये।

गांधी की गिरफ्तारी का हाल सुन कर शहमदाबाद में मगड़े हुए जिसमें कुछ अधेज और कुछ मारतीय अफसर सारे गये। कलकते में मी १-६ श्राइमी मारे गये और १२ घायल हुए। बम्बई पहुँच कर गांधी ने वहाँ लोगों को शान्त किया। इन मगड़ों के कारण उन्होंने एक बक्तन्य प्रकाशित किया जिसमें सत्यामह रोकने की श्रापील की।

उधर श्रमृतसर की दशा बुरी होती जा रही थी। वहाँ श्रमी सैनिक श्रिधिनयम की सरकारी श्राह्मा नहीं हुई थी यहापि वहाँ सैनिक श्रिधिनयम १० अप्रैल से ही लागू था। सरकारी तोर से लाहौर और श्रमृतसर में सैनिक श्रिधिनयम की घोषणा १४ अप्रैल को हुई। १३ श्रमृत को हिन्दुओं का नव-वर्ष था। एक बड़ी सभा जिलयाँवाले बाग में हुई। यह शहर के बीच चारों श्रोर घरों की दीवार से घिरा हुआ एक मैदान है। इसका रास्ता बहुत ही संकीणे है जिसमें एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। सभा हो रही थी। हंसराज मापण दे रहे थे। लगभग वीस हजार स्त्री, पुरुष और बालक मापण सुन रहे थे। तभी जनरल हायर १०० भारतीय सिपाही और ४० श्रिटिश सैनिकों को लेकर घुसा श्रीर भीड़ पर गोली चलाने की श्राह्मा दी। हस्टर

कमीशन के सामने दिये हुए वर्णन में बाद में डायर ने कहा कि उसने पहले लोगों को तितर-वितर होने को कहा, फिर गोली चलवायी। पर उसने अपने बयान में यह माना है कि इस आज्ञा देने के दो तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलाने की आज्ञा दो थी। यह सीधी सी बात थी कि बीस हनार व्यक्त दो तीन मिनट में उस मंत्रोण मार्ग से किसी भी दशा में नहीं निकल सकते थे। १६०० बार गोलियाँ चलीं। और गोलियों का चलना तभी बन्द हुआ जब गोलियाँ चलीं। और गोलियों आनुमान से ४०० व्यक्ति भरे और हजार दो हजार घायल हुए। गोलियाँ भारतीय सीनकों ने चलाई थीं जिनके पीछे अमेजी दस्ते लगे थे। बात स्पष्ट थी। डायर की डर था कि अत्याचार होते देख कहीं भारतीय सैनिक उलटे न पड़ जांय, इस लिये उनके पीछे गोरे बन्दूकची बैठा रक्खे थे।

डायर के सनय में अनेक पाशिवक अत्याचार हुए।
अमृतसर में विजली और पानी काट दिया गया। खुले आम
बेंत लगाना साधारण बात थी। पर उसके 'रेंग कर चलने' की
आज्ञा के सामने सभी आदेश हलके पड़ गये। एक लेडी डाक्टर
मिस शेरवुड जब एक गली से साइकल पर जा रही थीं तो
लोगों ने उन पर आक्रमण किया। इस पर जितने लोग उस
गलो में रहते थे और जितने वहाँ चल फिर रहे थे—सब को
पेट के बल चलने की आज्ञा हुई। यद्यपि उस गली में ऐसे सम्य
थे व्यक्ति जिन्होंने मिस शेरवुड को आक्रमणकारियों के हाथ से

#### चाया था।

कीन कीन से अत्याचार नहीं हुए। तीसरे इर्जे का टिकट .टना चन्द होगया। दो आदमी से अधिक सङ्क पर नहीं पृम सकते थे। जिन लोगों ने दुकानें बन्द कर दी थीं वह जबरदस्ती सोल दी गई। बीजों के दाम सेना ने निर्वारित कर दिये।

२६ = व्यक्ति सैनिक कमिश्नर के सामने रक्से गये। इनके कानून अलग थे, मनमाने थे। इन में से २१ = व्यक्तियों को सज़ा दी गई। ४१ को मीत की, ४६ को कालेपानी की, २ को दस साल की, और ७६ को सात वर्ष की।

जनरत डायर का यह घृिणत कार्य ठीक बताया गया। डायर को तार मिला—"तुमने जो कुछ किया ठीक है। राज्यपाल उसका समर्थन करते हैं।"

यह सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे या यों कहिये कि

एक ही थैली के सांप थे जो जिटेन रूपी सपेरे के इशारे पर अपने अपने जीहर दिला रहे थे। यदि कोई जिटेन के दिल को चीर कर देखता तो न तो उस में कोई न्याय था, न कोई कानून। केवल एक हवस थी—एक भयानक हवस। भारत हाथ से न निकल जाय। इस सोने की चिड़िया को पिंजड़े में रखने के लिये वह सब कुछ करेगा—पंख कतर देगा, भूखा मार देगा, प्यासा रक्खेगा, पर रक्खेगा पिंजड़े में ही। जिटेन नहीं जानत था कि यह मोली चिड़िया हाथ में चींच भी मार देती है, मांस

मी खींच तेती है। मोली-माली अनता ने भी यही किया

अहिसा के मानने वाले हिसा पर उतर आये। खाक खाने लूटे गये। तार काट दिये गये। रेल की पटरी उखाड़ दी गईं।

ब्रिटेन के क्षानून के पिटारे में तरह तरह के जुल्म मरे पड़े थे। यह कानून के पिटारे भी तोतरह तरह के थे। एक अपने देश के लिये और दूसरा मारत सरीले गुलाम देशों के लिये। कितने ही देशों ने ऋपने साहित्य, संस्कृति और कला के बचाने के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी थी पर जुल्मों को बचाने के लिये, श्रत्याचार की सीमा को बढ़ाने के लिये ब्रिटेन का यह अपने ढंग का अनोखा प्रयत्न था। जुल्मों की देन ही क्या है-खून-खराबी, मार-काट,दुख-दर्द। ब्रिटेन सममता था कि ज़ल्मों से हर पैदा होगा और हर से शासन चलेगा । उसे क्या मालूम था कि जुल्मों से जो खून गिरता है, जिस जमीन पर यह जनता का खून गिरता है वहाँ शोले पैदा हो जाते हैं। भारत में भी यह शोले पैदा हुए। जलियांवाले बाग में भले ही ४०० भारतवासी मरे हों, उस घिनीने दृश्य को देखने वाले भले ही हमारे श्रापके बीच आज न हों, पर उस इत्याकांड को सुनकर हुमारे पिता का जितना खून खौला था उससे कहीं अधिक क्रोध हमारे बच्चों के खून को ललकारेगा। मिट्टी का पुतला अपने समय पर ही मिट्टी में मिलता है। यदि समय से पहले उसे कोई नष्ट कर देता है तो उस मिट्टी का अर्रा जर्रा आने वाली नई सन्तान से अपना कर्जा मागता है। उनकी आत्मा सजग होकर मानव के खून का बदला लेने को तड़प उठती है। शोलों का ंतिहास सदा ऐसा ही रहा है।

उस समय तक यह सब बातें किसी की न मान्म थीं। कारण रंजाब के बाहर खनरों का काना जाना बन्द था। कामेंस की

इस हत्याकांड का पूरा पना उस के श्रधिवेशन में लगा। यह श्रत्याचार सभी जगह दुहराये गरे। कनील जानसन, स्मिथ,

कर्नल जीन के कार्य खून को खीला देने हैं। गुजरन बाला मं वस गिराये गये, २४४ वार गोलियाँ चलाई गई। ब्रिटिश

सरकार का कथन है कि इस बमवाजी से केवल ६ व्यक्ति मरे श्रीर १६ घायल हुए। जुले श्राम लागी के बेंत लगावे जाते थे। जो फोटो इस समय मौजूद हैं उन से स्पष्ट है कि यह लोग घुटने

तक नंगे कर दिये जाते थे खीर तार के खंगों से बांग दिये जाते थे। एक सैनिक आज्ञा हुई कि स्कूल के बच्चे दिन में तीन बार

मंडे को सलाम करने आये। यह आज्ञा ४-६ वर्ष के बच्चों के लिये लागू थी। ब्रिटिश सरकार यह मानतो है कि कुछ वच्चे ल लग जाने से वेहोश हो गये थे। यह कहा जाता है कि कुछ बच्चे

मर भी गये थे।

कांग्रेस मिली। प्रस्ताव हुआ। स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मालवीय को इन अत्याचारों की जांच करने पंजाब भेजा गया। इधर सरकार ने हंटर कमेटी बनाई जिस में कांग्रेस का कोई सदस्य न था। कांग्रेस की कमेटी

ने निर्णय किया कि—''जनरल डायर ने इंटर कमीशन के सामने जो बार्ते मानी हैं उनसे स्पष्ट रूप से यही निष्कर्प निकलता है कि १३ श्रप्रैल का उस का कार्य पहले से श्रायोजित बालकों तथा सीधे सादे स्त्री पुरुषों की हत्या करना था। इस तरह अयरता से भरी हुई निष्ठुर हत्या संसार के इतिहास में श्रमी

अयरता स भरा हुइ ानष्ट्रर हत्या ससार क इतिहास म अभा तक नहीं हुई।" अमृतसर में दिसम्बर के अन्त से जो कांग्रेस हुई वह बहुतीं

क िलये तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। जिलयाँवाले बाग में कांग्रेस सप्ताह में सहस्त्रों सदस्य और दर्शक आये। कुछ लोगों ने जिस घरा पर शहीदों का खून गिरा था उस मिट्टी को माथे से लगाया। कुछ उस मिट्टी को अपने साथ ले गये।

लोकमान्य तिलक भी इस अमृतसर के अधिवेशन में कांग्रेस की आलरी बैठक में आये हुए थे। इस अधिवेशन में अली-

बन्धु भी जेल से सीचे त्राये थे। जब वह कांग्रेस पंडाल में त्राये तो सब लोगों ने बड़े जोर से उनका स्वागत किया। वह मंच

तक गरे और लोकमान्य आदि के सामने मुक कर बैठ गये।
मुहम्मद अली ने वहा कि जिनदनवारा जेल से हम 'वापसी
टिकट' लेकर आये हैं। स्वामी अद्धानन्द ने अलीवन्धुओं के

नाम पर और हिन्दू मुस्लिम एकता पर नारे लगाये। कांग्रेस में जनता की इतनी श्रद्धा देखकर सरकार घबड़ा गई। विचिलित हो गई। इस राष्ट्रीय वातावरण को भंग करने के लिये उसने

सुवार-विल को शीवता से संसद के सामने रक्खा। श्रीर २४ दिसम्बर १६१६ को सरकारी घोषणा हो गई।

ब्रिटिश सरकार के दिये हुए सुधार को तिलक श्रीर दास ना-

मंदूर दरना बाहते थे। यह इन सुधारों को 'ऋषयांम, कमते व जनक, और निराशाजनक' कहना बाहते थे। दास के इन सुधारों को नामंत्र करने के अस्ताब को पेश करने पर गांधी इसमें संशोधन करने के लिए कड़े हुए। प्र घंटे निरन्तर विवाद करने के बाद गांधी, दास, तिलक, पाल और मालबीय एकता पर आये। मारत सरकार का १६१६का ऐक्ट मंत्रुर किया गया जिससे कि उत्तरदायी शासन मिलने में सहायता मिले। दिक्क रे वहा—"हम स्पष्ट रूप से यह वह देना बाहते हैं— केवल यहीं नहीं, सारे संसार के सामरे—कि हम इस एक्ट से संतुष्ट नहीं हैं। इम अपना आंदोलन जारी रक्हेंगे।"



तिलक लेखक पहले थे श्रीर राजनीतिक बाद में। यदि वह

### प्रकांड पंडित

होते तो हमारे साहित्य संसार को अनेकानेक मंथ मिल गये होते।

तिलक के मुख से निकले हुए यह उदगार सैकड़ों व्यक्तियों ने

सुने होंगे—''मेरी हार्दिक इच्छा पर विचार किया जाय तो वह

प्रोफेसर बन कर प्रन्थ निर्माण करने की ही जान पड़ेगी क्यों कि

सुने परिस्थिति के अन्याय से राजनैतिक चेत्र में उतरना पड़ा

भारत माँ की दयनीय दशा देखकर राजनीति की श्रोर न खिंचे

या सम्पादक बनना पड़ा है।"
तिलक ने प्रो० मैक्समूलर को भेजे हुए पत्र में लिखा था कि मैं
अवकाश के समय को वैदिक संस्कृति और साहित्य के संशोधन
में व्यतीत किया करता हूँ।

बाल्यावस्था में अपने पिता से प्राप्त किये हुए भगवत गीता श्रीर वेद विद्या विषयक ज्ञान के श्रंकुर उनमें सन् १८६० में दिखाई देने लगे थे। इस वर्ष उन्होंने वेद काल निर्णय संबंधी जो एक सिद्धान्त श्रपने मन में निद्दिचत किया यही श्रागे चलकर "श्रोरायन" नामक एक छोटे से प्रन्थ के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादिन हुआ।

किन्तु वेदकाल निर्णय ऐसा विषय न था जो इस एक पुस्तक में किये गए विवेचन से समाप्त हो जाता। अतएव इसके दस वर्ष बाद सन् १६०३ में 'आर्थ लोगों के मूल वसित स्थान' पर उन्होंने जो दूसरा प्रम्थ प्रकाशित किया वह काल कम से अगला होते हुए भी मुख्य विषय की हाँछ से पित्रला ही लिख होता है। तिलक ने प्रसावना में भो जिल्ला है कि एक प्रन्थ दूसरे का पूरक है।

तिलक ने सिद्ध किया कि अंगागन श्रीक शब्द है और वैदिक न्यामहायण से निकला हुआ है। इसके बाद विदिक कालोन जनता के ज्योतिय नियमक झान का दिग्दरोन कराते हुए यह दिखलाने के लिए कि उस समय बसंद मेपान मृगशीय नज़त्र में या प्रत्यस प्रमाण स्वरूप बहुगनेद की एक ऋवा और एक सम्पूण् सूत्र का निनेचन किया गया है। अन में बसन्त संपान के इससे भी आगे पुनवैस नज़्त्र में होने को लेकर यह सिद्ध किया गया है कि ये अनुमान अन्य बातों से एक दम निक्त हैं। इस नवीन सिद्धान्त ने पाइचात्य निद्धानों में बड़ी ही सज़वली सचा दी।

यदि खोरायन अधिक अकाटम युक्तियुक्त है तो धार्कटिक होम अधिक मनोरंजक खोर उदयोधक है। पहला मन्ध सामान्य पाठकों को कुछ हद प्रतीत होना है किन्तु दूसरे में अनेकानेक सुन्दर कल्पना होने से यह प्रेय अत्यन्त मनोरंजक और झात्रव्य हो जाता है।

तिलक जानते थे कि राष्ट्रीय शिहा न होने के कारण देश अंधकार के गर्स में पड़ा हुआ है। इसी लिये यह भारतवासियों को अपने अतीत का गौरव स्मरण दिलाते रहते थे। वेद काल में कितना बढ़ा चढ़ा था हमारा भारत ! छांदोग्य उपनिषद के इस इलोक से स्पष्ट है कि उस समय हमारे पाठ्य कम में कितने वेविव-विषय पढ़ने पड़ते थे---

"ऋग्वेदं भगवो ८ ध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वेणं चतुर्थेमिनिहास पुराणं पचम वेदानां वेदं पिच्यं राशि देवं निधि वाक्षोवाक्य मेकायनं देव विद्या त्रझ विद्या भूत विद्या चत्रविद्यां नज्ञत-विद्यां सपेदेवजन विद्यामेतद्भगवौ ८ ध्येमि।"

इसी तिये तिलक बराबर राष्ट्रीय शिला पर जोर देते रहे। जब कि पाइचात्य विद्वान वेद का समय २००० संबत पूर्व ईमा के रख रहे थे तिलक ने उनका समय ४४०० संबत पूर्व ईमा रक्खा। उन्हें अपने अन्वेपण का रहस्य गीता के इस इलोक से मिला—

"मासानां मार्गशीयें डिहम ऋतूनां कुसुमाकरः।
श्रयात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ श्रीर ऋतुश्रों में बसंत हूँ।
श्राकेटिक होम को जेल में लिखने के बाद तिलक ने गीता

रहस्य को मांडलेय की जेल में लिखा। तिलक के अनुसार गीता कर्त्तेच्य पथ पर मनुष्य को अयसर करती है। तिलक ने अपने गीता-रहस्य में शंकराचार्य के सन्यास के मत को नष्ट किया।

श्रव तक हमारे ऋषियों ने सदा इसी बात पर ज़ोर दिया था कि यह संसार मिथ्या है। कर्म श्रात्मा पर एक बोक्त है श्रीर

मोस्त के लिये सन्यास ही सर्वोत्तम है। माना कि इस सन्यास से कुछ लोगों को ब्रह्महान तक हुआ। पर इसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ा। लोग जीवन से उकताने लगे, अकर्मएय होगए और

कसी तरह जीवन स्थतीत करने में अपना धर्म समफले लगे।

ति सक के लिये जीवन में संघर्ष था, फिर मी वह जीवन जन्य था। संसार मिध्या न था। उसमें कमे था कीर उस कर्म का महत्व था। वह कमें से अपनी श्वात्मा की उँचा उठाना चाहते थे।

उन्होंने प्राचीन साहित्य के अनेक उदाहरस रसकर यह दिसाया कि गीता का मुख्य भाव जीव को कर्म की ओर प्रवृत्ति करना है—निद्या और भिक्त का सहारा लेकर, त्याग या सन्यास का नहीं। योग केवल सन्यासियों की सम्पत्ति नहीं है। तिलक ने बताया कि हम और आप भी योग कर सकते हैं।

गीता रहस्य केवल टीका नहीं है। यह एक मौतिक कृति है। इस में कर्म का विश्लेषण किया गया। तिलक आदर्श जीवन को वास्तविकता के पास लाना चाहते थे और लाये। वह एक यथार्थवादी थे। आध्यात्मिक होते हुए भी वह सांसारिक थे। उनका कहना था कि तुम केवल ली को नहीं सँभाल सकते जब तक कि बत्ती हाथ में न लोगे।

वर्षों तक जिस वैराग्य वृत्ति ने हमें और हमारे धर्म की घेर रक्का था तिलक ने उस से हमें भक्त मोरा, जगाया। तिलक ने लोक संप्रह की भावना जगाई। लोक सेवा और लोक संप्रह का यह भी अर्थ नहीं कि स्वयं भूखे गर कर सेवा करो। इसका केवल यही अर्थ है कि पेट मरना या पेट मरने करें आप कर्य का संप्रह करना सहायक बात है,

मुख्य बात है सेवा।

अरबिंद ने गीना रहस्य पर लिखा-

"एक अकेली यह पुस्तक सिद्ध करती है कि यदि उन्होंने अपनी रोष शक्ति इस दिशा में लगा दी होती तो मराठी साहित्य और आचार-विचार के इतिहास में वह अपना बड़ा स्थान रख लेते। कितने सूदम और प्राह्म थे उनके विचार, कितनी प्रभावोत्पादक और परिपूर्ण थी उनकी शैली।"

राष्ट्रपिता गांधी ने गीता रहस्य पर कहा-

"अपनी अनुसित बुद्धि और विद्वत्ता से तिलक ने गीता के ऊपर एक महान टीका लिखी। उनके लिये गीता अनैकानेक सत्यों का सदन था जिस पर उन्होंने अपना मिन्निक चलाया। मेरी समक से उनकी गीता की टीका उनकी स्पृति का एक स्थायी स्मारक होगी जो स्वतंत्रता संग्राम के सफल होने के बाद मी अमर रहेगी।"



# राजनीतिज्ञों का सम्राट

राजनीति एक जोशीला भरना है जिसके किनारे न फमी बने हैं न बनेगे। इस में सेकही-हज़ारों लहरें आती हैं निटती हैं बनती हैं। यह एक उफान है जिस का अस्तित्व उफनने में हैं। तिलक की सदा से यह चेष्टा रही थी कि इस मरने का पानी अलग अलग न वहे। मिल कर बहे। कम से कम राष्ट्रीय धाराएँ तो एक हो कर बहें। प्रारम्भ से ही वह नरमदल के साथ कदम मिला कर चलना चाहते थे। सन् १८६६ में उन्होंने केसरी में लिखा—

किन्तु उस में मप्त होने याली स्वतंत्रता का कहाँ तक उपयोग किया जाय इसी एक बात में मत भेद हो सकता है। नरमदल के लोग वर्तमान स्थित को ही अच्छा वतलाकर संतोष कर

"कानून की मर्यादा हर एक को पातन करनी पड़ती है

तेते हैं किन्तु केसरी तो उसे हर समय असतीय कारक ही बतलाएगा । इतने पर भी ऐसे कितने ही काम हैं जिन्हें यह दोनों मिलकर कर सकते हैं। श्रीर यदि उन कामों की यह

करें तो जनता का एक बहुत बड़ा हित सायन हो सकता है।"

तितक की धारणा थी कि यदि पूना में मतभेद श्रौर दलबनदी न होती तो उस पर इस तरह आकृत के बादल न श्राने पाते। यह विरोधी शक्तियाँ जी उनके ही नगर की थीं उन की ही जाति की थीं शुरू से ही उनके पीछे लगी रहीं। तिलक लोक सत्तावादियों में भी सर्वीपरि थे। वह राजनीति को

वर्ग विशेष से जनता में लाये। पांडचेरी के संत अरविन्द तिलक के लिये लिखने हैं:— "भारतवर्ष के किसी मी प्रसिद्ध व्यक्ति ने अपने देश के लिये इतनी यातना नहीं सही, त्याग और दृष्य की इतनी शांत पूर्वक और अनायास नहीं सहा। ......

उनका नाम तत्र तक फुतज्ञता पृदेक समरण किया जायगा जत्र तक देश को अपने अतीत पर गीरव है और भविष्य पर आशा है।" (४-५-१९४० के भराठा से)

स्वतंत्रता संप्राम छेड़ने के पहले तिलक ने अपने जीवन काल में भारत को स्वतंत्र करने के लिये एक प्रोप्राम बनाया था। वह उस पर चलते रहे, पर देश उनके साथ न चल सका। वह समय की गति को पहिचानते थे पर देश उनकी गति को न पहिचान सका। इस का एक उदाहरण सुनिये— सन १६०४ में तिलक कांग्रेस मंडल को विलायत भेजने

के प्रस्ताय पर बोले थे। पर जब सन् १६१७ में विलायत में मंडल भेजने का प्रश्न उठा तो तिलक ने उस का विरोध किया। इन बारह वर्षों में बहुत अन्तर हो चुका था। उन्होंने कहा—

'अब समय आया है जब कि एक राजनैतिक मंडल विलायत में स्थायों रूप से स्थापित किया जाय । " हम लोगों को अपनी बनाई हुई सीमा को आप पार करना है। हमारे आरम्भ के

अयत्न घरेलू और विखरे हुए थे । किर वह प्रान्तीय और राष्ट्रीय हुए। अब समय हुआ है कि हम जीवन और विचार की

अन्तराष्ट्रीय धाराओं में कूद पड़ें। अपने उदेश्य की पूर्ति कर संसार को दिखा दें कि भारत केवल राष्ट्रीय जीवन की चरम सीमा पर नहीं पहुँचना चाहता वरन अन्तर्राष्ट्रीय बोटी पर मी पहुँचना चाहता है।"

आज लोकमान्य का स्वप्त सच्चा हुआ है। आज नेहरू उस अन्तर्राष्ट्रीय चोटी पर पहुँ चने की चेष्ठा कर रहे हैं। मारत की उमेगों में किल किन गुणों का प्रादुर्मांव है और किन किन नवीन रिहमयों को अभी फूटना है, इसका लोकमान्य को कितना अच्छा आभास था। आज उन का एक एक शब्द नये फूल की तरह नये नये गुणों को लेकर प्रस्कृटित हो रहा है।

लोकमान्य इतने लोकप्रिय केसे हुए इसका उत्तर लाला हुलीचन्द के मुख से सुनिये— "जब मैंने कांग्रेस अधिवेशन में लोगों से पूछा कि क्या कारण है कि तिलक कीरोज़शाह मेहता और गोखले से भी अधिक लोकप्रिय हैं तो उन्होंने कहा कि जब कि मेहता और गोखले यहाँ बँगलों में ठहरते हैं तिलक अपने सबसे छोटे साथी के साथ चटाई पर पढ़ रहते हैं।"

कितना बड़ा भेद बतला दिया लालाजी ने ? पर कितने हैं जो इस भेद को नहीं जानते ? श्रीर उसमें से भी कितने ऐसे हैं जो यह भेद जानकर भी श्रमल नहीं कर पाते ?? इतनी प्रतिष्ठा, इतना यश, इतने मक्त-श्रीर फिर चटाई पर सोना। इस समय उदारता का भी खुशी के मारे सीना फूल गया।

ब्रिटेन की नीति से तिबक असंतुष्ट ये क्यों कि जनता

अप्रसंतुष्ट थी। ब्रिटेन की नीति पर तिलक को विश्वास न था क्योंकि जनता को विश्वास न था। मेरे इस कथन की पुष्टि

'मेनचैस्टर गार्जियन' के बीकर साहब करते हैं। वह रह नवस्वर १६९० को मोन्टेगू से दिल्ली में मिले। मोन्टेगू श्रपनी डायरी में लिखते हैं:-"वौकर ने मुमसे कहा कि किसीको विश्वास नहीं है कि हम लोग सच्चे हैं। किसी को विश्वास नहीं है कि हम लोग कुड़ भो करेंगे।"" उसने कहा कि मारत वासी मुमे श्रपना हितेथी सममते हैं, पर उनका यह हद विश्वास है कि

विलायत का मंत्रिमंडल मुके कुछ भी न करने देगा।" इस समय एक अमिज दूमरे अमिज से बोल रहा था। दो भाई आपस में कानाफूँ सी कर रहे थे। वह मुसीबत में थे। परेशान थे। दोनों एक दूसरे की सहायता करना चाहते थे। इस लिये एक ने जो कुछ भी दूसरे से कहा उसमें सत्य ही सत्य था। मजबूरी में ही मनुष्य सच बोलता है। आज वह मजबूर थे। श्राज मैनचेस्टर गार्जियन जैसे ख्याति शप्त पत्र का वौकर सच बोलने पर उतर आया था। उसे क्या मालूम था कि मोन्टेगू के बाद उस की डायरी प्रकाशित हो जायगी। त्राप भी परेशान होंगे कि धाखिर क्या थे वे विचार जिनके लिये में इतना सिर हो रहा हूँ। लीजिये बौकर के ही मुँह से सुनिये। उन्होंने सेकेटरी आफ स्टेट मोन्टेगू से कहा-"मारतवासी गुलामी करते करते थक गये हैं, परेशान हो गये हैं। वे अपना सिर आदमी की तरह रखना चाहते हैं। अपने मार्ग में स्वतंत्र होकर इन्जत

के साथ जलना चाहते हैं। वह गीरों के गुलाम होकर नहीं जीना चाहते — ऐसे गुलाम जिनका धर्म अपनी इञ्जत स्वीकर अपने शासक की आज्ञा मानना है।"

पं मदनमोहन मालवीय ने वर्षी तिलक के साथ कार्य किया था। १६१६ की लखनऊ कांग्रेस में मुसलमानों के प्रदत पर उन्होंने तिलक का विरोध किया था। उन्होंने तिलक को, उनके व्यक्तित्व को पास से देखा और सममा था। उनके बारे में उन्होंने कहा—"श्रंधे जो की जीति को जैसा वे सममते थे वैसा श्रीर नेताश्रों में से बहुत कम पुरुषों ने सममा था।"

यह शब्द मालवीय जी के थे जो स्त्रयं एक महान राजनीतिक्ष ये। जो वर्षों स्वयं ब्रिटिश नीति को पढ़ते रहे, श्रीर वर्षों उसमें लड़ते रहे। तिलक का यह पूर्ण विश्वास था कि मारत हर प्रकार से स्वाधीन होने योग्य है। उनका यह विश्वास ठीक था, वह श्राज सिद्ध हो चुका है।

त्रिटेन प्रत्येक वायसराय को भारत भेजने के पहले भारतीयों से घृणा करने का पाठ पढ़ा देता था। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वायसराय के पद पर आकर किस तरह से सोचें, किस तरह से बोलें और भारतीयों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। सामंतशाही के आदशीं का अपना एक अलग करमा था जिस में हर वायसराय का मध्तिष्क ढाला जाता था। इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि हर वायसराय के अन्तर्रंग और बहिंर्रंग दो विचार रहे। चाहे मिन्टो को देख लीजिये, या कर्जन को या चेम्सफर्ड को। हर नया वायमराय सामंतशाही के नये जोश को

लंकर आता था। कईन तो यहाँ तक बढ़ गया कि उसने कहा:—"बिटिश को भारत में भगवान ने राज्य करने भेजा है।"
कितनी भयानक हबस को कितना सुन्दर आवरण पहिना दिया। मारतीय परम्परा में मगवान का निर्विवाद स्थान देख कर ब्रिटेन अपनी कुटिल राजनीति के दूषित चेत्र में भगवान को भी खींच लाया! सो वर्ष पुराना राज्य न जाये चाहे अपनी मर्यदा-चली जाये। भन्ने ही कर्जन

श्रीरंग तेव से दो सी वर्ष बाद हुआ पर दोनों का राजनैतिक स्तर एक सा था। ब्रिटिश सरकार की यह नीति रही थी कि वेदस वर्ष में जो कुछ सुधार करती, ग्यार्वें वर्ष में यह सुधार श्रीर उससे कहीं श्रधिक, वापस ले लेती थी। फिर पच्चीसवें वर्ष में वही मांग जनता की चीख-पुकार करने पर नया वेश देकर, एक नया रूप देकर दे देते थे। इस प्रकार यह सुधार श्रीर श्रत्याचार, मृदुत्तता

देते थे। इस प्रकार यह सुधार श्रीर अत्याचार, मृदुलता श्रीर ककेशता का चक चलता रहता था! मैं इस बात को सप्रमाण कहने को तैयार हूँ कि ब्रिटिश

न्याय त्रिटिश नीति के इशारों पर चलता था। जब जब न्याय त्रापने कानून की कमजोरी में आप उलम्ह गया है तब तब तिलक त्रिटेन के कुटिल न्याय से अपने आपको बचा लेगचे पर जहाँ न्याय को जरा भी सोचने का अवस निम्ना निटिश नीति जन पर हानाई । मिन्टो से सैकेटबी बाक न्टेट मीतें को १६ जुलाई १६०८ को जो पत्र लिखा उससे स्पष्ट है कि १६ जुलाई को ही बायसदाय ने निसक को सजा अवश्व मिलेगी इसका निम्नेंग कर खिया था। जब कि जाज का की सला २२ जुलाई १६०८ को सुनाया गया। इस पत्र में-मिन्टो-लिखते हैं: में सम्भाता हूँ कि तिलक को हतनी कही सजा दी जायगी कि मराठे विश्व जावेंगे और फिर नरमवल बालों से गिलकर बलने को तैयार न होंगे। मैंने दोनों लेख पढ़े हैं जो नाथारण हंग से अभियोग चलाने के जिये दुने जुलर हैं पर कतने हुने नहीं हैं कि उनपर अभियोग चलाना अनिवार्य ही होने बिक साथारण राजनैतिक तर पर से देखा जाय तो उन पर अभियोग बनता ही नहीं है।

अभियोग न बनते हुए भी तिलकः को ६ साल की सड़ा हुई। और यह नीति, आर्म से ही अपनाई गई थी। तिलक की पहती ज़िल पर अंगेज इतिहासकार फेज्र जिसते हैं:—

हिंदूस में कोई सन्देह नहीं कि जिन शब्दों के लिये तिलक पहली बार जेल भेजे गये वह इतने साधारण थे. कि आज कोई जूरी उन्हें उसके क्रिये/जेल नहीं भेजेगा।"

श्रीर फेजर जन इतिहासकारों में से ये जिन्होंने आपने ४६१ पृष्ठ के इतिहास "कर्जन श्रीर उनके बाद का मारत" में तिलक का नाम केवल एक बार लिया है। और सह भी रैन्ड की हत्या के सिलसिले में, केसरी द्वारा लोगों के महकाने के आरोप में वह कोई आह्मर्य की बान नहीं कि इस महान आत्मा को स्मर्रण करने का इस योरोपीय इतिहासकार की और कोई अवसर या स्थान ही नहीं मिला।

मिटेन की नीति में कूटनीति को अंश अधिक था। ब्रिटेन

कहना कुछ या और करता कुछ था। इसी कारण ब्रिटेन के

प्रायः सभी वायसराय अवकाश प्राप्त करने पर आहे हाथीं लिये गये। सर्वे शक्तिमान लोकमत से बचतें के लिये ब्रिटेन अपने बायसरायों की बिल देने को तैयार हो गया। क्लाइव को अपने बचाव में ऐसे सफाई देनी पड़ी जैसे एक चोरे या डाकू देता है। हेन्द्रिंग्स पर वर्षी क्राभियोग चलता रहा जिसमें उसकी सारी सम्पन्ति निकल गई। हैलहाँजी पर किया हुन्ना सन्येह, उस पर किये हुए आरोप उसकी मृत्यु तक चील-कीओं की तरेह उसके उत्पर मंखराते रहे। कैनिंग इतना निकम्मो सिद्ध हुआ कि जब सनुतालायन के गत्र के बाद बिटेन की लोक समा ने अनि वायसरायौ के लिये धन्यवाद सूचक शन्द कहें तो उसमें उस का नाम जान घुमा कर छोड़ दिया । गया था। मैं पूछताः हूँ कि क्या ब्रिटेन के इस्थ इतने कमज़ीर थे। जो वह वायसरायों के सामने ऐसे बांध न बांध ,सका जिससे । उनकी। अनीति, उनका स्वार्थ रुक सके। क्लाइव के बिरुद्ध जिन वातों पर उँगली उठाई मई थी बही बाउँ हैलहींज़ी के विरुद्ध भी आई। क्लाइव और डैलहोजी के समय में सी वर्ष का अन्तर था। पर दोनों की ईवस में दोनों के स्वार्थ में कोई अन्तर न था। क्लाइव के मेंह में

में क्या था। हम यह मानने की तैयार नहीं कि जिटेन की नीति इननी निकस्मी खीर स्रोत्वसी हो गई थी कि मी वर्ष पहने क्लाइव की जिन जिन कमजोरियों पर आक्रमण किया गवा मह कमज़ोरियों बिटेन की पूरी कांशिश करने पर भी सी वर्ष तक जैसी की तैसी बनी रहीं। वात कुछ और भी। इन कमजोरियों को ब्रिटेन की नीति से अवत्यत कर से वज मिलता रहा । वह ब्रिटिश नोनि पर श्रास्त्रीवत थीं । बीमार कोई श्रीर था श्रीर इलाज किसी श्रीर का हो रहा था।

ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद को बनाये रखने के लिये एक बहाना यह बना रक्ला था कि मारत स्वायल शासन के योग्य नहीं है। इसी राग को हर वायसराय ने ऋलग अजग स्वर में ऋलापा था। इस सिथ्यवादन को मिनेज़ बेसेन्ट ने मह तोड़ उत्तर दिया। अपनी पुलक 'मारतवर्ष ने स्वाधीनना के लिये कैसे कार्य किया' में वह लिखती है:-

"भारत शासन के योग्य है इसका द्योतक है उस के पांच हज़ार वर्ष का राज्य। भारत के इतिहास को योरीप के इतिहास के साथ रिखये और बताइये कि क्या भारत इस तुलना पर शरमाता है। " " अकबर की सहिष्णुता की तुलना मेरी के प्रोटेस्टैंट पर, पलिजाबेथ के केथीलिक पर, श्रीर जेम्स श्रीर चार्ल्स के प्यूरिटन पर किये हुए अत्याचारों से कीजिये।

.... "आयरलैंड में रोमन कैथीलिक के विरुद्ध जे

कानृत बनाये गये थे उन्हें पढ़िये फिर श्रंभेजों से पूछिये कि जिन्होंने यह कानृत बनाये थे क्या वे राज्य करने के योग्य थे ?

श्रीर पहिचे १८ वीं सदी में फांस की भूव श्रीर गरीबी जिसका श्रान्त कांति में हुआ, जर्मनी का श्रामीण युद्ध, इटली के निरम्तर युद्ध हंगेरी श्रीर पोनंग्ड की श्रकान्त दशा श्रीर ब्रिटेन में हुए राजाशी के खून श्रीर कांनि—श्रीर फिर बताइये कि क्या यह देश स्वराज्य के लिये मारत से श्रीयक उपयुक्त थे। पर वे जी श्रानुष्युक्त थे स्वराज्य लेकर पत्रित्र बन गये श्रीर शासन कर स्वराज्य के लिये उपयुक्त भी बन बैठे। भारत जो उन से कहीं

कांधक उपयुक्त था, श्रमुपयुक्त ठहरा दिया।"

तितक इस रहस्य का जानते थे। भारत के श्रम्दर सोई
हुई शक्तियों को पहिचानते थे। उन्होंने वैधानिक कानून पढ़ा
था। श्रिटेन तथा श्रम्य राष्ट्रों का इतिहास पढ़ा था। राजनीति
उनका श्रिय विषय था। वह उस पर एक मीलिक प्रवन्थ लिखना

चाहते थे। दर्शन श्रीर विज्ञान के, सस्कृत भाषा श्रोर वैदिक साहित्य के वे विद्वान थे। राजनीति में एक विद्वान या तो बिल्कुल श्रासफल रहेगा या उसे श्राभूतपूर्व सफलता मिलेगी। इस श्राभूतपूर्व सफलता के तिलक एक उदाहरण थे। इसी श्राभूतपूर्व सफलता के श्रात्र हमारे बीच में राधाक्रव्णन दूसरे उदाहरण हैं।

स्थात से तीस वर्ष पूर्व स्थमरीका में 'शंग इंडिया' के सम्पादक डा॰ सन्डरलैंड ने तिलक के लिये यह वचन कहे थे—

"तिलक उतने सच्चे देश भक्त थे जितने कि अमरीका में

बाशिएरन या दिख्यी भागीका में जनरक बोधा। यदि, जनरह बोधा दिख्यी कामीका के मधान मंत्री बन सकते के तो किलक के समान प्रतिभाषान और महान स्पक्ति कम्बर्ध, महास, बंगाल या पंजाब के राज्यपाल बयों नहीं बनाये गये? इस बढ़े पानों में तिलक से योग्य तो कोई राज्यपाल न होता यदि केपल सारव अधियी कमीका के समान म्हाधीन होता।"

में उपरोक्त कथन से एक कदम आगे यदने को तैयार हूं।
मेरा विचार है कि यदि किलक को भारत की बागडोर दे दी
जाती तो कितने धायसराय इन के सामने कीने बम गये
होते। उन की विलक्षण प्रतिमा, अलीकिक विहसा, विशाल
अनुभव, गहन अध्ययन, कमें निष्ठता, निश्चल चरित्र और दूरइशिता से सैकहीं ने हां औं को यह मीलों पीखे खोड़ आये थे।
उनके विरोधी गोलले ने उनके लिये कहा था — 'यदि तिलक १२० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए होते तो वह। अपने लिये एक राज्य
स्थापित कर लेते।"

ा हा श्रीतारमैया ने अपने कांग्रेस के इतिहास में तिलक विजीद गोलंते की तुंतना के बहाने तिलक के व्यक्तित्व की अच्छा अमोका है। वह तिलते हैं—

"तिलक और गोसको दोनों महाराष्ट्रों थे। दोनों ब्राह्मण थे। और दोनों चीतपावन जाति के थे। दोनों देश सक थे। दोनों ने बड़े त्याग किये थे। पर उनके स्वधाय एक दूसरे से ब्रिक्स थे। गोसको नरमदस के थे और तिलक गरमदस के। गोसको वर्समान विधान को मुधारना चाहते थे, तिलक उसे बदलना बाइने ये।' गोलमें की सार्थनप्राही के 'साथ काम करना पढ़ा, तिलक को उस से लड़ना पड़ा। गोखसे का सहयोग में विश्वास बा, विलक्ष का खड़ने में । गीन्वले का संबंध शासन से था, तिलक का अपने देश और उसके उत्थान से। गोखले का आदर्श इस कौर त्याग था, तिलक का सेवा और सहनशीलता। गोछले की बीति विदेशी की जीतने वाली थी, तिलक की उनकी वदलने बाकी। गोखतें दूसरी की सहायता पर निर्भर ये , तिल्क अपने वेदी पर खड़ा होना जानते थे। गोखले वर्ग और शिक्ति समाज से प्रराणा तेने थे, तिलक जनता और जन-समुदाय से। गोखले की कार्य करने की जगह विधान समा थी, विलक का गांव का मंद्रप । गोखले की भाषा अमेजी थी, विजन्न की मराठी। गोखले का ध्येय स्वायत्त शासन या जिसके द्वारा भारतवासियों की त्रिटेन द्वारा रकेंदी परीक्षाएँ पास करनी थीं, तिलक का ध्येय था स्वराज्य जो कि प्रत्येक भारतवासी का जन्म सिद्ध अधिकार है भीर जिसको वह विदेशियों से बीन लेंगे। गोखते अपने समय के साथ थे, विलक अपने समय के बहुत आगे थे।"

इस राजनीतिकों के सम्राट से साम्राज्यवाद पर अवलंबित बिटिश सरकार और भारत सरकार कांपतो थी। ब्रिटेन ने अपनी अमीति का जो कदम चठाया तिलक उनकी काट पहले ही एक विसा करते ये जैसे उन्हें पहले ही मालूम या कि ब्रिटेन अव

ě.

<sup>ु</sup>क्या करेगा। इतने कुशल थे विलक चाण्क्य शास्त्र में।

सन् १६४४ में मद्रास महाराष्ट्रीय संडल के तिलक जयंती के अवसर पर बोलते हुए पतंजलि शान्त्री ने बहा -

"स्वराज्य के पूर्व राजनीति में तिलक का जो म्थान था बह किसी की न मिल सका भीर संभवतः महात्मा गांधी की छोड़ कर कोई भी मारतीय नेता उन से आगे न बढ़ सका।"

विद्रुल माई पटेल के इन शब्दों के साथ साथ मैं भी इस महान आत्मा को अपनी अद्धांजिल देते हुए इस पुन्तक की समाप्त करता हूँ—

"लंकिमान्य तिलक का ज्यक्तित्व महान था। राजनीति की, आरामकुर्सी वाले राजनीतिकों के कमरों से जनता तक ले जाने का श्रीय लो कमान्य को ही है। उनकी उँगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। वह जानते थे कि स्वतंत्रता-संप्राम में स्थाग और कष्ट मेलने की चमता जनता में कितनी है। इस लिये उन्होंने राष्ट्रीय-आन्दोलन को आगे बदाया, अपने हाथ में रक्ता और आवश्यकतानुसार कम कथादा किया। वह सही शब्दों में मारत के निर्माता थे।"



